# आमुख

श्री हेंसराज जिनागम विद्या प्रचारक फंड प्रथमाला वा यह नीसरा पुण जनता की सेवा में प्रस्तुन है। प्रथम के दोनों प्रन्य उत्तराप्ययन दुप्प जनता वा सवा म मस्तुत है। प्रथम के दाना प्रन्य उत्तराज्यका मूर्य और दर्शक्ष हात्र के चतुवाद है। यह प्रम्य मुत्राप्योत प्रमुख्य हा प्रथम के दोनों प्रण्य मुत्र बंद के शद्यद्र है। यह प्रम्य मुत्र के शद्यद्र है। यह प्रम्य के स्वयं के शद्यद्र है। यह प्रम्य के स्वयं के प्रयोग के प्रमुख्य का प्रयाग के स्वयं के प्रयोग के प्रमुख्य माम्य है। स्वयं का पूर्ण भ्रवन स्थिय गया है। पिर्म में अपने स्थाग के प्रमुख्य माम्य के प्रमुख्य परस्पायत शाखी को आज समानमा करने के पूर्ण भ्रवन है सह मन्न करने से स्वामाविक रूपने साम्य के प्रमुख्य परस्पायत शाखी को आज समानमा करने के प्रयोग है हमके साम्य है। एक प्रमुख्य हमके साम्य है। प्रयोग के स्थान करने के प्रयाग के स्थान करने के प्रयाग हम्मक साम्य ही विचयों का विरुपण भी प्रमथद्ध हो गया है चार पिष्टपेपण भी नहीं हुआ है। सच्चजान जैसे गहन विषय वो भी सर्व साधारण सरलता से समम सके इसलिये भाषा सरलं रक्ली गुड़े हैं । ऐसे भाववाडी अनुवारी से ही जनता में प्रवार हो सकता है।

यह प्रत्य मूल गुजराती तुस्तक का श्रनुवाद है । गुजराती भाषा वे संरादक श्री गोपालदास जीवामाई पटेल जैन सखजान के श्रन्थे विदान है ग्रीर श्री पुंजामाई जन मन्य माला में यह ग्रीर हमी भगर की श्रन्य पुस्तक भी प्रशस्तित हुई है।

थ्री पूँतामाई तेन प्रन्य साला को कार्यवाहक समितिने द्रम प्रन्य के खुवाद करने यी खुनाति दी, उसके लिये उसका प्रामात मानता हूँ। इसके बाद इसी प्रत्यमाला की दुर्नाय पुन्तक "धी महाबोद रुमामीनो प्राचार पर्मे" जो श्री खाचारीन सूत्र वा घुन्यादुवाद है, उपक्र हिन्दी चनुराद प्रस्ट किया जायमा ।

सन्बई (चिमनलाल चङ्गमाई श्राह गा २४-२-१३६६) सहसेत्री

श्री श्राभा थे स्था जैन कॉन्परस्स

क्या आप स्थानकवासी जैन हो ?

क्या आप "जैन प्रकाश " के ग्राहक हो ?

यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक वन जाडए !

# वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र चार आने में मारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता है। तहुपरांत सामाजिक, बीमिंक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विश्वद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत्, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रजु करता है।

' जैन प्रकाश ' श्री आखिल मारतवर्षीय स्वे० स्था॰ जैन कॉन्फरेन्स का ग्रस्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को 'जैन मकाश' के प्राहक अवस्य होना चाहियें। हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्वर अभ्याम से दा पान्त का भेद मिटाने का महा प्रपास स्वरूप 'जैन प्रकाश' को शीघ्र ही अपना लेना चाहिये—

शीव ही ब्राहक होने के लिय नाम लिखाओं ---

# श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९ मांगवाडी कालवादेवी, वम्बई २,

### प्रस्तावना

प्रस्तुत प्रस्य जैन-धारामों में प्रसिद्ध प्राचीन माथ स्नुवृत्ताम का 'द्वापानुवाद ' है। त्यें द्य में सित्वेवाली 'द्यापा राते मून यस्तु का प्रपादत प्रतिचिन्न होती है, दिन्तु पता 'द्यापा त्या में मूल का मिद्र कराने का उदेश हैं। पत्नों के प्रति प्रस्य के माम्या का प्रदेश कराने का उदेश हैं। पत्नों के प्रति प्रस्य में माम्या दे क्षिय कर उदेश माम्या के प्राचीन प्रमाण के किया के स्वाप्त के प्राप्तिक दुत्त के किया के स्वीद्ध का प्रदेश के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्

'सून्युनाम' जैन व्यानामों से एक प्राचीन कीर क्रमून्य प्राप्त है। इससे 'नन्दीचित श्रमूष्टों को संयम से स्थिर वरते हैं जिये कीर उनरी सजित सित को सुद्ध बरते हैं जिये की सिद्धान्तों का वर्षण है," इसके सिन्नाय भी, धापुनिक काल ने पुटर को निसं अपने देश प्राप्तीन मंदिर जान जानने ही उत्सुवना हो जैन ऐन क्रिक्त दूसरे वादियों है सिद्धान्त 'जानने को सिजते हैं। इसी प्राप्ती की सिन्नाय की कर के सिन्नाय की सिन्नाय किया सिन्नाय सिन्नाय सिन्नाय किया सिन्नाय सिन्न

रते हुए 'जीव-शजीव, तोब-श्रजीव, गुण्य पाप, शास्त्र मंबर, निर्वस, यन्त्र श्रीर मोच '' का विवेचन सहायत्र हो सकता है।

मेरे लिपे सदा से या जब आधवे की बात रही है, सीर जो पोर्ड अपने प्राचीन धर्मप्रत्यों का निपष्ठ और सच्छमादी दृष्टि में अवलोकन करेंगे तो उन्हें भी ध्याध्ये हुए बिना न ररेगा कि जैन, धाँद और माह्यल धर्मान् नेदिक धर्म के अनुसादियों के भीच हुए ति सिरोप करें। वे नीनों बातवा में एक हो धर्म की तीन साम्या है। तत्यातान के दुर्गन में विरोप हो तो कोई आधर्म नहीं, क्योंनि तत्य एक ऐमा विशाल परार्थ है कि जिज्ञामु निमके एक अंग्र (Part) को कृत्यन (Whole) मान कर ''क्यागन्याया" के अनुसार उसी को सरचा मममकर आपसमें महाइत बेट, यह सर्वधा स्वाभाविक है। चिन्तु इस महार का परस्य विरोध तो उन धर्मों के अगन्तर दर्शनों में भी क्या नहीं है वितिक मिदान्य और आप्यालिक उन्नति के आयारों में नो तीनों धर्मों में मुलत इतनी एकना है कि परस्य उनमें वोई विरोध ही नहीं समक्र पड़ता।

अपने एक वाक्य का समस्या यहां कराने भी भें भूष्टता करता हूं। "जैन बने विना महत्या नहीं हो पता और प्रदाय वने विना जैन नहीं हो पाता"। तात्वयं यह कि जैन भर्म का ताय इन्दिनों और मनोड्रियों को जीतने में है, और महत्या भर्म का ताय निश्च दी विज्ञालना कात्मा में उत्तारने में है। तो किर इन्टियों और मनोट्रियों मं जीते विना आत्मा में विश्वालता कैसे आ सकती है? और आत्मा मो विश्वाल नमाये विना इन्टियों और मनोट्रियों को कैसे जीता जा मकता हैं? यही वनस्य है कि इस प्रस्थ में 'माहत्य' राज्य से सस्य अपने में और 'माहत्या' की उंची भावना को स्थन करने के लिये भी महाबीर क्यामी को 'महिनान काहत्य महाबीर' (प्रथम स्वयु के अध्ययन १-10) कहा है, और संसार का सत्य विचार करने वालों में ' श्रमस्य और श्राहण को बताया है (प्रथम खरह के अध्ययन १२ वें में) इसी प्रकार उत्तराध्ययन आदि अनेक जैन प्रधों में 'माहत्य ' की प्रशंसा की है और सरचा माहत्य की है यह समझ्या है। निस्मन्देह यह प्रशंसा सत्त्य माहत्य की ही स्पत्त सरचा जैन वने विना किस जैन को वर्शनान माहत्य की निंदा करने का अधिकार है! और हमी प्रकार सत्त्य माहत्य यने बिना वर्तनान जैन की निंदा करने का भी किसी माहत्य को अधिकार नहीं है। जब माहत्य सचा माहत्य और जैन सचा जैन बना वाबना तो फिर निन्दा करने का अवकार-ही कहाँ रहेगा ! माहत्य और जैन दोनों के प्रस्थों ने एक्टिंग करके उनमें से आध्यामा जीन की वर्तन के उपयोगी आचार विचार वीवन में उताने का कर्तक वीवन के उपयोगी आचार विचार वीवन में उताने का कर्तक थीन की विचार की वन के उपयोगी आचार विचार वीवन में उताने का कर्तक थीन के उपयोगी आचार विचार वीवन में उताने का कर्तक थीन के उपयोगी आचार विचार वीवन में उताने का कर्तक थीन के उपयोगी आचार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन के अध्योगी आचार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन के अध्योगी आचार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन स्थार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन स्थार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन के अध्योगी आचार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन स्थार वीवन में अध्याप स्थार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन के अध्योगी आचार विचार वीवन में उतान का कर्तक थीन के अध्योगी आचार विचार वीवन में उतान का क्षांत्र थीन स्थार वीवन में अध्योगी आचार विचार वीवन में अध्याप विचार वीवन में अध्योगी का क्षांत्र विचार वीवन में अध्याप विचार वीवन स्थार वीवन स्था

प्राचीन भारत के सल्वज्ञान के क्रभ्यासी के लिये सून्कृतांग में वर्णित क्रजैन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्षक सिद्ध होंगे। ऐना ही वर्णिन चीद्द धर्म के मन्य महाजालसुत्त में भी मिलता है। ऐसे सिद्धान्तों के काल का निष्य करना साच्यान चीर दिशायतः तदन्यांगेन महाजालसुत्त हैंस्थी सन् २०० से पूर्व के हों यह उनकी भाषा के स्वस्त्र से सिद्ध नहीं होता। जैन-क्रामार्गों में सबसे माचीन मन्य, जो महाचीर स्वामी से भी पूर्व के माने जाते हैं, 'पूर्व' माम से प्रमिद्ध हैं। चीर वे बाद की 'हादश क्रंय' नामक मन्या-बलि के वारहये क्ष्म में जिसे 'इप्टिवाद' कहा जाता है, समिनिता का लिये गये थे। किन्नु उसके काल-कवितत होने से उसके माने श्राम तत्वों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिलता ग्रार ये महावीर म्यामी से पहिचों के हाने के कारण इन सपका काल-निर्णय भी ही पाता । वर्तमान में सुप्रकृताम श्रादि जो मुख उपलब्ध है, उसी वे प्रमाण का श्राधार रखना पडता है। सूत्रमृताग का श्रन्य श्रगो वे समात ही सुधर्मा स्वामीने जिनका जन्म ईम्बी सन् ६०७ वर्ष पूर्व माना जाना है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् श्रपने शिष्य जामून्यामी के प्रति कहा है। ग्रीर ईस्की सन् से पूर्व प्रथम शताब्दि में पाटली पुत्र में एकत्रित सुघ ते जेन-द्यागम की रचा का बड़ा प्रयन किया, धागम स्थिर किये। फिर सन् ४२४ ईर्स्वा में देवधि जमाश्रमण की प्रमुखता में बहाभीपुर में जैन सब एकत्रित हुआ धीर उसने धारामी की व्यवस्थित धीर पत्रारूढ किये । इस प्रकार वर्तमान में धारामी का जो रूप मिलता है वह महाबीर स्वामी के बाद लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् का है। लगभग यही स्थिति प्राचीन बीद्ध और ब्राह्मण ग्रन्थो की भी है। किन्तु जिस श्रद्धा ग्राँर सम्मान से प्राचीन ग्रन्थ—दिशोषत धर्मप्रन्थ— जनता सुरन्नित रखनी है, उसका विचार करने पर उपलाध प्रन्थ भले ही राज्यारा में ऋपने पूर्वरूप से भिन्न हों परन्तु घपने श्रर्थारा में लगभग थथापूर्व ही सुरचित है, यह मानना ग्रप्रमाण नहीं है। यो सूत्रमुनाग प्राचीन दृष्टि पर प्रकाश दालता है और इसको कींस बहाजालसुत्त के वर्शन से बहुत पुष्टि मिलनी है। इस सूत्र मे वर्णित श्रनेक सिद्धान्त विस्तृत रूप में जान पड़ते हे और ये श्रपने विस्तृत रूप म महाबीर स्वामी वे समय में लोगों में प्रचलित होंगे ऐसा श्रतुमान होता है। मल रूप में ये सब बाद श्रनेशान्त जैन दृष्टि से श्रपूर्ण सत्य है, यह ध्यान मे रूपना चाहिये श्रीर सब से बडी बात

लक्य में यह रम्बने की है, जैसा कि यहां जैन उपदेश दिया शवा है—

विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो बही है कि. किसी भी जीव

की हिंसा न करें। प्राणी ग्रम (जंगम) या स्थावर निश्चित कारणों से होते हैं, जीव की इष्टि से तो यह सब समान हैं। त्रम (जंगम) प्राणियों को तो देखवर ही जान सकते हैं। श्रपने समान किसी को भी दुःव ग्रच्या नहीं लगता, इसलिये किसी की हिसा न करें।

श्रहिंसा का सिदान्त तो यही है। श्रतपुर मुसुषु चलने, सोने, बैठने साने-पीने में सतन जागत, संबमी और निरासक रहे तथा कीय, मान, माया और लोभ होडे। इस प्रकार समिति (पांच समितियों-

सम्बद्ध प्रशृतियों से युक्त-सम्बद्ध ग्राचार वाला) हों; तथा कर्भ श्रारमा से जिस न हो इसके लिये श्रहिंसा, सत्य श्रादि पांच महावतरूपी संबर (ग्रथात् कर्मावरोधक सूत्र) द्वारा सुरद्धित दने । ऐसा करके कर्मबन्धन के इस लोक में पवित्र भिद्र पूर्णता प्राप्त करने तक रहे। [ रू४-६

सत्र ६-१३ ी

अहमदाबाद, भानन्दश्चेत्रर बाधुभाई ध्रुव, प्रमु. ए. एल एल. बी. आवण ग्रह १२ सं. १६६२ (दिशपर्ट ग्रह्म जानस्वर हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारप.)

जैन तथा प्राकृत साहित्यके अन्यासियोंके लिये अपूर्व पुस्तक क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थमण्डार या शास्त्रमण्डार है ?

यदि है

.. ਜੀ पिर ....

अवश्य मंगालें श्री अर्धमागधी कोप भाग ४

सम्पादकः—शतावधानी पं. मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज

प्रशासकः--श्री श्रविल भारतवर्षीय श्वे. स्था. जैन वान्करेन्स ।

मृल्य ३०) ंः पोस्टेज अलग श्चर्षमागधी शब्दों का-संस्कृत, गुजराती, हिन्दी श्रीर श्रंप्रेजी चार भाषाचों में स्पष्ट चर्ध यताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहा कहां उछेल 🕏 सो भी बताया है। सुवर्ण में सुगन्ध

प्रमंगोचित शब्द की पूर्ण विशदना के लिये चारों भाग सुन्दर विश्रों से चलंकृत हैं। पाश्चात्य विद्वानोंने तथा जैन साहित्य के ऋश्यासी झाँर पुरातत्व प्रेमियोंने इस महान प्रन्य की मुक्तवरुठ से प्रशंसा की है।

प्रिन्सीपत बुत्तनर साइबने सुन्दर प्रम्तावना तिस्व कर प्रन्थकी थीर भी उपयोगी बनाया है। यह ग्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य के शोंखीनों की लायबेरी का श्रत्युत्तम श्राणगार है।

इस अपूर्व प्रनथ को शीघ्र ही खरीद खेना जरूरी है। नहीं तो पद्यताना पडेगा । विखें ---

श्री श्वे. स्था. जैन कान्फरेन्स

भांगवाडी कालबादेवी मुंबई २.

# — अनुक्रमणिका —

# आमुख

पुष्ट

#### पस्तावना प्रथम खंड

अध्ययन

|     |                              |      |     |      | -0         |
|-----|------------------------------|------|-----|------|------------|
| 1   | विभिन्न बाद्धें की चर        | ri . |     |      | 1          |
| ۶   | कर्मनाश                      | •••  | ••• | •••  | 90         |
| Ę   | भिन्नु जीवन के विष्न         |      |     |      | 3=         |
| 8   | स्त्री प्रसंग                |      | ••• |      | २४         |
| ٠,  | पाप का फल                    | •••  | ••• | •••  | 3.5        |
| Ę   | भगवान महावीर                 |      | ••• | •••  | 33         |
| b   | श्रधर्मियों का वर्धन         | •••  | ••• | •••  | ₹₹         |
| 5   | मची यीरता                    | •••  | *** | ***  | ₹₹         |
| ŧ   | धर्म                         | •••  | ••• | •••  | ४१         |
| ۹.  | समाधि                        | •••  | ••• | •••  | 8.0        |
| 11  | मोचमार्ग                     | •••  |     | •••  | ŧ٥         |
| 35  | वादियों की चर्च              | •••  | ••• |      | <b>Ł</b> ₹ |
| 93  | <del>बु</del> छ स्पष्ट यातें | •••  | ••• | ** > | Łέ         |
| 38  | इगन कैसे प्राप्त करे ?       |      | *** | •••  | ६७         |
| 14  | उपसंहार                      |      |     | •••  | ६३         |
| 3 ξ | गाथाएं                       |      |     | •••  | ६७         |

#### द्वितीय खंड

| 3 | <b>युडरा</b> क        | •••    | *** | ••• | 43  |
|---|-----------------------|--------|-----|-----|-----|
| ₹ | तेरह कियास्थान        | •••    | ••• | ••• | =   |
| ş | बाहार-विचार           |        | ••• |     | 308 |
| * | प्रत्यास्यान          | •••    |     | ·   | 337 |
| ŧ | सदाचार धातक मान्य     | तार्ष् |     | ·   | 335 |
| ŧ | बाईक कुमार            |        | ••• |     | 332 |
| • | नालंदाका गुक्र प्रसंग |        | ••• | ••• | 154 |
| 5 | सुभाषित               |        | ••• | ••• | 933 |
|   |                       |        |     |     |     |

श्री हंसराज जिनागम विद्या प्रचारक ग्रंथमाला श्री उत्तराज्यवननी सृत्र (हिन्दी कतुवाद) मूल्य पोस्टेन पृष्ट-२०० पत्री तिलद रू. १) ०।) श्री दर्शनैकालिक सृत्र (हिन्दी शतुवाद) पृष्ट-२२० पत्नी तिल्द ०।०००)० मेनेजर श्री खे स्था. जैन कॉन्फरन्स १, भोगवादी, कालवादेशी, बस्चई

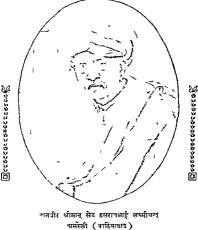

\* सुत्रकृतांग सूत्र \*

प्रथम खण्ड

#### प्रथम अध्ययन

---(°)---

## विभिन्न वादों की चर्ची

(1)

"जीत के बन्धन के कारण की जानकर, उसे दूर करना चाहिये।"

इस पर अंदुरवामी ने सुधर्मास्वामी से पूंछा—महाराज ! महावीर भगवान् ने किस को बन्धन कहा है खाँर वह कैसे खुट सकता है ? (1)

सुधर्मास्वामी ने उत्तर दिवा—हे श्रायुत्मान्! मनुष्य जब तक मिवत-श्रवित बस्तुओं में न्यूनाधिक भी परिग्रह्श्वद्धि रहता है, वा दूमों के परिग्रह का श्रनुमोटन करता है, तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह द्वर्ष प्राधी हिंसा करता है, दूसों से कराता है वा दूसरे का श्रूश्युमोदन करता है, तबतक उसका वेर बदता जाता है श्रार्थात् उसे शांति नहीं मिल पाता। श्रपने कुल श्रीर सम्बन्धियों में मोह ममता रहे वा स्तुष्यं, श्रन्त में जाकर नावर का प्राप्त होता है क्यों के पता है पता वा पता वा पता है सम्बन्धी उसकी सम्बन्धी रखा करने में श्रममा है होती है वहीं स्व

ऐमा जान कर बुद्धिमान् मनुष्य श्रपने जीवन के मन्त्रे महत्त्व की जिचार करके, ऐसे कर्म-बन्धनों के कारणों से दूर रहते हैं। [२-४]

परन्तु इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके ऋनेक श्रमण श्रीर थ्राह्मण् (विभिन्न बार्टो के प्रचारक) श्रपने श्रपने मत-मतान्तरों को

ANADARA 222220 220 C C

पकडे हुए हें छोर विषय-भोगों में लीन रहते हैं। कितने ही भानते है कि "इस संसार में जो कुछ है वह पृथ्वी, जल, तेज, बायु खाँर श्राकाश ये पंचभृत ही हैं। छुठा शरीर या जीव इन पांचों में से उत्पन्न होता है। मतलय यह कि इन पांचों के नष्ट होने पर इनके साथ शरीर-रूप जीप का भी अन्त हो जाता है।'' [६-८] दूसरे

कितने ही भंद-बुद्धि श्रासक्त लोग ऐसा कहते हैं कि, "घडा, ईंट द्यादि में मिटी ही खनेक रूप दिस्माई देती है उसी प्रकार यह विश्व एक ग्रात्मरूप होते पर भी पशु, पदी, वन-वृत्तादि के रूप में श्रातेक े दिखाई देता है। " इनका कहा मानकर चलने वाले पाप कर करके दु:खों में सड़ा करते हैं [१-१०] ग्रीर कितने ही दूसरे ऐसा मानने वाते है कि, "त्रातमा या जीव जो कुछ है, यह शरीर ही है, श्चतपुर मरने के बाद ज्ञानी या श्रज्ञानी कोई कुछ नहीं रहता; पुनर्जन्म तो हे ही नहीं ग्रीर न हैं पुषय-पाप या परलोक ही। -शरीर के नष्ट होते ही उस के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। [ ११-१२ ] ब्रॉर कुछ दूसरे तो धटतापूर्वक कहते हैं कि.

"काना-कराना श्रादि किया श्रान्मा नहीं करता-वह तो श्रकर्ता है।" [ १३८] इस प्रकार कहने वाो लोग इस विविधता से परिपृश् अगत का सन्यज्ञान तो फिर कैसे प्राप्त कर सकते है ? प्रशृत्तियों के कीडे ये ब्रज्ञान खोग श्राधिक-श्राधिक अन्धकार में फंसते जाते [ १४ ] है।

टिपाणी-पंच भूतों से उत्पन्न जीप को माननेवालों के लिये तो जन्मान्तर में पुरुष-पाप के फल को भोगनेवाला कोई विभिन्न बादो की चर्चा

आत्मा ही नहीं, विश्व को एक आजस्य साननेजाला के लिये तो एक आत्मा के सिजय सतार में दूनरी कोई नहीं, आत्मा को पुष्य-पाप का जज अप्तती मान लिया तो फिर कोई सुखी, बोई कुखी ऐसा भेड़ ही न रहा। इस प्रकार ऐसे बाईं को मानने बाले प्रतिमय सतार म फ्से रहते हैं।

काई सुखी, बाई हुखी ऐसा भेर ही न रहा। इस प्रकार ऐसे बाईं को मानने वाले प्रश्तिमय समार म पसे रहते हैं।

हुसरे कुछ स्मात्मक बारो को कहता हूं। कोई कहते हैं कि

"ख तत्व हैं, पच महाभूत और एक आत्मा। ये सर शासत निष्ध हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार को बस्तु हैं ही नहीं वह क्यों कर उत्तव हो सरती है हैं इस प्रकार सब परार्थ सक्या नित्य है। '[ १४-१६ ] होते कहे मूर्थ ऐसा कहते हैं हैं, 'चच-वच्च जरात और नष्ट होते को स्थादि पाच स्कर्णों के सिवाय कोई (आत्मा जैसी) वस्तु ही नहीं। हम पर सहेतुक हैं वा घरेतुक, सरसे नित्य हैं वा एकरूप है ऐसा कोई विवाद ही नहीं रहता। प्रत्यों, जल, तेन और वायु में इन चार धातुआ (धारक-पोरक तक्यों) का रूप (धारक पोरक स्वायं) वना हुआ है।" [१७-१६]

टिप्पर्धा-बाँद खातमा जैसी कोई स्थायी, श्रविनाकी वस्तु नहीं मानते। इस्त-इस्त्र बड़ने बाजे पाच स्क्रमों को मानने हैं। (१) रूप-स्क्रम -पुच्ची, जल, तेत्र बीर वायु चार महाभूर।

(१) रूप-रुक्त्य -पृथ्वी, जल, तेत्र और वायु चार महाभूर। (२) वेदना स्कन्थ-सुख, दुख, और उपेत्तायुक्त वेदनापुः।

(२) यदना सम्य-सुख, दुख, खार उपचालुक वदनाः। ( (३) सज्ञा-कन्य-गुक पदार्थं सं निर्मित निर्मित स्तुनः। यथा घडा, मक्रान डैट यादि दी विभिन्नता दी वि<sup>र्</sup>गर शक्ति (४) सस्कार-स्कृत्य —प्रेम, दूर, खमिरचि खादि भावरूपी सस्कार (१) विज्ञान-रकन्थ --ग्राप्त, कान, नाक, जीभ, काया श्रीर मन)

टतने पर भी ये सम बादी और देकर कहते हैं कि, "गृहस्थ वानप्रस्थ वा सम्वाक्षी जो हमारे सिद्धान्त की शरण क्षेगा, थह, दुखों से ख़ूट डावेगा।"[१६]

में मुक्ते कहता हू कि इन बाहियों को साथ जान का पता नहीं है और न उन्हें घमें का भाग ही है। श्रतपुत्र में इस ससार सागर को पार नहीं कर मकते, और का सराय-पाधिपूर्व संस्तापक में होतते हुए हुग्य भोगते ही रहते हैं। श्रातपुत्र जिनेच्य महायीर ने कहा है कि वे सब लोग जंचनीय बोनियों में भटकते हुए श्रतेव बार जन्म लेंगे और मोंगे। [२०-२२]

(२)

विनने ही तूमरे जानने शाम भिष्याचार शुक्ते कहता हूं। तैय का मानने वाले शुक्ष नियतिवारी कहते हैं, "जीव हैं, उन्हें सुरा दुख का अनुस्पर हांता है तथा वे जन्म में अपने स्थान से नाम को प्राप्त होते हैं। इसको सब मान लेंगे। जो सुरा-दुक्ताधिक हैं जीव वे स्वयं के किये हुए नहीं हैं—ये नो दैवनियन हैं।" इस प्रश्य ऐमी वालें वह पर वे अपने को पिटत मान वर दूसरी अनेक एट करणताएं, वरते हैं, और उनके अनुसार उन्मार्गी आपरा वरसे, दुखों से घूट हो नहीं सकते। इन वर्क्स जीमों को इतना तक जान नहीं हैं हि सुरा-दुक्तमें इब वी मानि पुरार्थ भी मामितिन होता है। [1--र]

दिप्पर्की-पूर्व हत शुभाग्रम कर्मे का उदय देव (भाग्य) होता है, पर पुरपार्थ से नपीन कमें वरके उन शुभाग्रम कर्मे वा उदध निभिन्न बाटों की चर्चा

मृल देव श्रीर पुरमार्थ दोनों ही हैं। इन सब लोगों की दशा किस के समान है? जैसे शिकारी

के भय से भागा हुचा हरिए निर्भय स्थान में भी भय स्थाता है ग्रीर भयावह में निडर रहता है, जहां पानी होता है, वहां से कृद जाने या उसे पार करने के बदले, उस को देखे विनाही उस मे गिर पडता है, और इस प्रकार खुद के श्रज्ञान से फंमता है। ऐसे ही ये मित्या वाही लोक है, सच्चे धर्म-ज्ञान से वे घरत कर भागते हैं श्रोर जी भयस्थान है, ऐसी श्रानेक प्रमृतियों में वे निर्भय हो विचरते हैं। प्रश्नियों के प्रेरक क्रोध मान, साया और खोभ का त्याग करके मनुष्य कर्भवन्ध से छूट सकता है। परनतु ये मूर्ख वाडी उस इत्थि की भांति, यह तक नहीं जानते ग्रीर इस संसारजाल में फंमकर बारम्बार जन्म होते मरते हैं। [६~1३]

फितने ही ब्राह्मण और श्रमण ऐसे भी हैं, जो यही मान वैठे है कि, ''ज्ञान तो हमारे पास ही है, दूसरे कुढ़ जानते ही नहीं।'' परन्त इन का ज्ञान है क्या ? परम्परागत तस्त्रों की बार्ने वे तीने की तरह योलते हैं: यम, यही है। इसी पर ये छजानी तर्क लडाते हैं। ऐसा करने से ज्ञान थोडे ही प्राप्त हो जाता है। जो सुद धर्पग ( श्रयोग्य ) हैं, वे दूसरे को क्या दे सकते हैं। न तो वे दूसरे के पास से सत्य ज्ञान ही प्राप्त करते हैं थीर न धर्मड के कारण श्रपना ज्ञान पूरा सानना ही छोडते हैं। अपने कल्पित सन्यो की प्रशंसा और दमरों के वचनों की निंदा करना ये लोग नहीं छोडने । इस के परिखाम में र्षिजरे के पत्ती की भांति ये बन्दी बने रहते हैं। [१४-२३] इसके श्रतिरिक्त एक प्राचीन मत-स्थिवायाद भी जानने योग्य है। कर्भ-बन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाद को मानने वाले

(३)

श्रीर उस इष्टान्त के सम्बन्ध में तो श्या कहूं हिस्सी ध्रद्वालु गृहस्थ के द्वारा भिन्नु के लिये बनाया हुव्या भोजन फिर वह हजार हाथों से निकल कर क्यों न मिले परन्तु निषिद्ध हो तो खाने वाले को रीप तो लगेगा ही। परन्तु कितने ही ध्रमण इस बान को स्वीज्ञार नहीं करने। भैसार में क्ततर कहाँ है। इसका इनको मान नहीं है, वे तो वर्तमान सुरा की लालगा के मारे हुए इस में पड़े हैं। फिर तो वे पानी के चडाव के ममय हिनारे पर धाई हुई मद्भुली की मोनि उतार द्वाने पर जमीन पर रह जाने से नाज को प्राप्त होते हैं। [1-४]

श्रामे कितने ही दूसरे प्रधार के सूर्य चारियों के सम्यन्य में कहता हूं उसको सुन । कोई कहते हैं, देव ने इस संमार को बनाया है, कोई कहते हैं प्रह्मान । कोई किर ऐसा कहते हैं, जडचेतन से परिपूर्ध तथा सुस्त हुन्य वाले इस जान को इधाने रचा है, श्रीर कोई कहते हैं, नहीं, स्वयंस्त श्रामा में से इस जानन की उसित हुई हैं। ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु ने श्रपती माचाशकि से इस श्रामाल जानन की रचना की हैं। कोई मालल खींग श्रमण कहते हैं कि इस संस्थार को श्रेड में से उत्यन हुए प्रजापित ने रचा है। [१-०]

सत्य रहस्य को व समझने जले ये वार्टा निध्यान्साधी है। उन्हें वान्तविक उत्पत्ति वा पता नहीं है। ऐसा जानो कि यह संसार इन्हों-दोर कर्मी का फल है। पर इस सन्त्ये कारण को न जाननेवाले ये वादी संसार से पार होने का मार्गनो फिर कैसे जान सकते हैं [ द-10 ]

स्वकृतींग सत्र एक दूसरे मिथ्या-बाद के विषय में और कहं। कितने ही

कहते हैं कि, "शुद्र पानी जैसे मलिन हो सकता है, वैसे ही प्रयत्ने से शुद्ध निष्पाप संयमी मुनि फिर पापयुक्त मलिन हो सकता है। तो फिर बहाचर्यादि प्रयन्तों फा क्या फल रहा<sup>9</sup> और सब वादी श्रपने बाद का गौरव तो गाते ही हैं।" कुछ बादी सिद्धियो (ग्रिंगिमा, गरिमा चादि) का गौरव करते हुए कहते हैं, ''देखी. हम तो श्रपनी सिद्धि के वल से समाधि में श्रीर रोग रहित होकर यथेच्छ इस जगत् में उपभोग करते हैं।" [११–१२]

शपने शपने मिद्धान्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उर्खा में रत रहने वाले ये सब श्रसंयमी लोग संसार के इस श्रनादि चक्र में गोते खाते हुए क्लों तक प्रथम श्रमुर वन कर श्रावेंगे । [१६] (8)

राग हेवों से पराजित थे सब वादी अपने को पंडित मानते हैं र्थार स्वामी-यन्यासी होने पर भी सांसारिक उपदेश देते रहते हैं। ऐसे ये मन्द्रबुद्धि पुरुष तुम्हारा क्या भला कर सकते थे ? श्रतएव, समक-दार विद्वान् भिन्न इन की संगति में न पडकर निरिभेमान-निरासक हैं। कर, राग द्वेपानीत ऐसा मन्यम मार्थ हो कर मुनि-जीवन ध्यनीत

वरें । ऐसा कहने वाले भी पडे हैं कि परिप्रही शार प्रवृत्तिसय होते पर भी सुत्रत हो सकते हैं। इस को न सानकर मित्र को श्रपरिग्रही ग्रीर निमृत्तिमय जीवन की शरण क्षेना चाहिये। विद्वान् भिन्नु की दूमरे के लिये तैयार किये हुए भाहार को जो राजी से दिया जाय. भिता में लेना चाहिये। रागद्वेपरहित हो, किमी का तिरस्मार न करे। केंसे कैसे लीकबाद प्रचलित है! जैसे; लीक श्रवन्त है, निख है, शाक्षत्र है, श्रपरिमित है, इस्थाटि। विपरीत तुध्यि से उत्पन्न या

विभिन्न चारों की चर्चा [६ गतानुगतिक माने हुए यह और ऐसे सब लोकबाने सावधान होकर

गतानुगतिक माने हुए यह क्रोर ऐसे सब लोकवाडो सावधान होकर भिद्य को जानना चाहिये। [१–७]

िक्सेप, ज्ञान मात्र का सार तो यही है कि. दिमों भी जीय को दिसा न करें। प्राण्डी यस (ज्ञाम) या स्थावर निश्चित कारणी यह से होते हैं, जीय वी दिए से तो सच समान हैं। ज्ञम (जाम) प्राण्डियों को तो देखकर ही ज्ञान सकते हैं। ज्ञपने समान निर्मा को भी दुर्प अच्छा नहीं लगता, उपलिये किमी की हिंसा न करें। ज्ञाने पीने में सतत् ज्ञापुत सेयमी और निरामक रहे तथ्य कोंग, मात, माया और लोम लोडें। इस प्रकार ममिति (पाच समितियों-सम्बर्म प्रमुलियों से युक्त-सायर ज्ञाचार चला) हो, तथा कों आपता से लित न हो इसके लिये ज्ञाहिता स्वया पत्य महासतस्त्री संत्र (व्यान कर्मावरंपक बुत्र) द्वारा सुरक्तित बने। ऐमा वस्के वर्भवस्थन वें हम लोक में पीबेर मिश्रु पुरेला ग्राप्त करने तक रहे। ६—12]

--ऐया भे (मुधमांखामी) कहता हूं।



## द्वितीय अध्ययन

----(॰)----कर्मनाश

(1)

` '

श्रीसुपर्मास्वार्भा फिर कहने खगे—

प्राच्य-जन्म मिलना हुनंन है। एक बार बीतीं हुई पल फिर
वापिस नहीं झानी। मुख्यु तो बाल, बीवन या जरा किसी भी
श्रेषक्षा में श्रा सकती है। श्रातपृष्ठ तुम सब समय रहते शीव्र सरचा
हाने ब्राह्म करने का प्रयान करी।

मनुत्य अपने जीवन में कामभोग तथा कीपुतादि के स्नेह से चिर रहते हैं और अपने तथा अपने सावन्यियों के लिये अनेक अपने-हारे कमें करते रहते हैं। परना द्वा-यांधर्य तक को, आयुत्य पूरा होने पर, न चल्हते हुए भी, अपने प्रिय संयोगों और सावन्धों को छोड़कर अवस्य ही जाना पडता है। उस समय राज्य-वेमव, धम-संयित, शाक्यांम, धम-हान, माह्यत्व्य या मिड्डल किसी को अपने पाप-कमें के फल से बचा नहीं सकते । इसलिय, समय है तयत्रतक, इन गुद्ध तथा दुःखस्य कामभोगों से निवृत्त होत्यत सम्य काम मारा करके छात्रा के पत्र तथा दुःखस्य कामभोगों से निवृत्त होत्यत होत्यत सम्य होत्यत स्वत्य होत्यत के प्रयत्य करते होत्यत होते काम होते वाले जीवन में मूर्य मनुत्य हो संसार के काम-भोगों में मुर्वित रही हैं। समकार मनुत्य हो संसार के काम-भोगों में मुर्वित रही हैं। समकार मनुत्य हो ती सीग्र ही इस से प्रित्त होत्र,

पराकत और पुरवार्थ द्वारा निवार्थश्राप्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहिये ! [१७ – १२]

परन्तु कर्ने नाश का मार्गे अति सूच्य तथा दुर्गम है। अनेक मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्त करने की इन्छा से सन्धानी होकर. भिशाचर्या स्त्रीकार करते हैं, नप्तादस्या में रहते हैं, और मास के श्रन्त में भीजन करने की कठोर तपश्चर्या वस्ते हैं। परन अपनी धान्तरिक कामनाश्रों को निर्मृत न कर सकने के कारण, वे कर्म-चक्र में से मुक्त होने के बड़ते में, उसी में क्टते रहते हैं। मनुष 'पहिते जानी मनायों की शरख लेकर इनके पास से बोन्य आगे जानकर, उनके लिये प्रयन्त्रान् तथा योगयुक्त होकर श्रागे बढे। साधारण मार्ग पर चलने के लिये ही कितने धात्र पेंच जानने पडते है " तो फिर, इस कर्मनाश के दुर्म मार्ग पर जाते हुए गोते न राना पडे, इस के लिये प्रथम ही इस मार्थ के दर्शक मनुष्य की शारण खेनी चाहिये । जीवन के साधारण व्यवहार में श्रनेक करिनाइयें। को सहन करना पडता है, ऐया ही श्रान्ता का हिन साधने का मार्ग है इस भार्थ में श्रनेक कठिनाइयों का बीरनायुनेक सामना करना पडता है। इन से घबरा जाने से को बबा हो रूक्ता है? खरकों ती, कड़ीं से खुरी हुई दीवाल जैसे उनके निवाल लिये जाने पर पतली हो जाती है, देसे ही वत संयमादि से शरीर मन के स्तरी के निकास दिये जाने पर उन दोनों को कृश होते हुए देखना है। यह स्रथ सरल नहीं है। जो सच्चा वैशायवान् तथा नीव सुमुद्र है, यही तो शास्त्र ने बताए हुए सन्त पुरशे के मार्थ पर चलता है, तथा जो तपस्ती है वही पूल से भरे हुए पड़ी की भाति अपने कर्भनो मन्त्रर देता है, दूसरा बोर्ड नहीं । [=-६, ११, १३-११]

सन्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये सामारिक सबन्धी को त्याग करके निक्ले हुए भिद्ध को, सबसे पहिले श्रवने पूर्-सावन्धियों के प्रति समताको दूर करना पडता है। दिसी समय वह भिना के लिये अपने घर की ही था जाता है, तब दे सत्र उसकी चारी धोर से घेर कर विनय आग्रह राज श्रादि हारा समझाने लगते हैं। वृद्ध माता-पिना उसे फटकारते हे हि, " हमको इस प्रकार श्रमहाय खाडकर चने जाने के बदलें, हमारा भरण पोपण कर, यह तेरा मुख्य क्त्तंय हैं, इसको टल कर सुक्या पुरुष प्राप्त कर सकेगा। इसके मिवाय वे उसको एक वश-रहक पुत्र उलात होने तक घर में रहने वे लिये सममाते हैं, अनेक प्रकार के लालच बतलाते हैं। कई बार जारदर्सी करते हैं। परन्तु जिसकी जीवन पर मनता नहीं होती, ऐसे भिंतुकावे कुछ नहीं कर सकते । सम्बन्धियो में मध्य स्वनेबाले क्यंपनी भितृतो उस समय माहको प्राप्त हो जाते हैं, ग्रीर घर वापित लॉंग्कर, वे धृष्टनापुर्वक द्ने-दूने पाप कम करते हैं। श्रतएव बुद्धिमान भिन्नु की पहिले अपनी माया ममता दूर वस्ने का प्रयन्त करना चाहिये। इस महामा। में पराक्रमी पुरूष हो ग्रन्त तक स्थिर रह सकते हैं। [१.-३३]

#### (२)

श्यने मायन्वियो म सम्हर रपने के समान ही इस मार्ज में दूसरा उद्य निक्ष 'प्रकार है। श्रमेर निक्ष श्रपने गीन आदि का श्रमिमान करते हैं श्रीर ट्रूपरे का निरानार करते हैं, पत्नु सच्चा सुनि नो श्यपनी मुक्तास्था तक का गर्न नहीं वरता। वैसे ही, राखा पश्चनी राजा मन्यासी यने हुए श्रपने एक शासानुशम का निना मेरीच ने यथा योग्य समान करता है। श्रदंतार पूर्वन दूनरे का

म्बि निना, ग्रथमत्त होकर, साधु पुरुषो द्वारा बताए हुए र्भवम धर्भ में समान वृत्ति से पूर्व शुद्ध रहे तथा प्रारम्भ में चाहे जैसी कठिनाइयो था पडे तो भी दूर का बिबार करके, अपने मार्ग में श्रचल होक्र निचरे । इस प्रकार जो सतत् सबम-धर्म का सम्पूर्ण रीति से पालन कर सकता है तथा सब प्रकार की श्र सिंच दर होने से जिसकी प्रजा सरोवर के समान निर्मल हो गई है ऐसा मुनि, ५में तथा प्रशृतियों का श्रन्त श्राप्त कर सन्ता है श्रीर समार के परार्थी में ममय रखनेत्राजे तथा श्रपनी कामना पूर्ध न होने से शोर-प्रस्त दूसरे समारिया को उपदेश द्वारा मार्ग बता सकता है। ससार क समस्त प्राणियों को सुख-दुःख में श्रपने समान जान कर, सर्व प्रकार की हिंसा से निवृत्त हुआ वह मुनि श्रपने श्रन्त समय के पहिले ही ज्ञान प्राप्त करके कृतकृष हो जाता है।" इसलिये, ससार के पदार्थी को इस लोक म तथा परलोक में भी दुश्य देनेवाले श्रीर चल्भेगुर जान कर, घर का स्थाग करके बाहर ची श्राश्री। पदार्थी में श्रासक्ति तथा समार के वन्द्रन-पूजन का काटा श्रति सूच्म है ग्रीर ग्रायन्त कष्ट से दर हो सकता है। इसलिये, बुद्धिमान पुरुष ससार के ससर्व का त्याग करके श्रमेले होकर मन-वचन पर अनुस रग वर, समाधि तथा तप में पुरुपार्थी बने। [१-१२]

परन्तु इस प्रशास सत्र मध्यन्धी का ध्याग करते धरेला फिला ध्यति कडिया है। द्वारेले विचरते बाते किन्तु को निर्धन स्थाना में या सूने घर में निराम्य वरता होता है। वहा सूमि कंची-नीची होती है, डाम-मच्द्रर होते हैं सपीरि मध्यर प्रायियों का भी यहा याम होता है। इस पर उसको घरता कर, दरवाचे यण करने या प्राप्त विश्वाबर उपाय नहीं हुडना चाहिये क्योंकि उसे तो इन भयों को जीतना ही है। इतना होनेपर ही यह निर्मन स्थानों में शांति से, एकाप्रतापूर्वक स्थिर होनर ध्यानादि कर सकता है श्रथमा सूर्यास्त के उसका कहा कहा निश्चस करने का यति-धर्म पालन कर, सकता है।

जब तर यह प्वान्त में नि-धैवनापूर्वक नहीं रह सकता। तम तक वह धावारी या कंगति में रहने वा प्रथल करता हैं। साधु कर विषये क्षमित के समान करतमाक काई व्यक्त नहीं। क्रमुष्य उच्च चारित्र श्रीर क्ष्यम का प्रजल भी दूपरी रीति से करना हो पर यदि क्ष्मोति के , क्षिं का , क्षांग न करे , तो वह तयमात बन जाने पर भी समाधि से च्युत हो जाता है। क्षरण्य यह कि कंगति के इस किये, बुद्धिमान् भिद्ध कंभीगी ही स्मृति का क्षारण होंगी है। इस किये, बुद्धिमान् भिद्ध कंसीगीयों के सक्षरी दूर रहे तथा जीवन को चण-मुर जान कर, सर्व प्रकार से अनुपरण्य क्रमा कोक-मावा से रहित होकर, स्वच्छन्द रूप से श्रुपरण्य क्रमा कोड़-गर जीत उप्ण शादि इन्द्र सहन करने, जानी पुरो द्वारा यताण हुए धर्म वा श्रुपसण्य चरे। [१६-२-२२]

ज्याग क्या वहा जाय ? चतुः जुद्धारी जैसे रोटे दाव (किल, हेना धींग हापर के पासे ) क्षेत्रकर थेष्ट दाव (इत वा) सेला है, उसी प्रकार मा भी की-नंगादि साम पर्ने तथा उपमुक्त निषयों की वाना बुद्धा होड दो धींग स्मार के द्वारक नेतपुरों के बताए हुए सर्वोत्तम पर्ने मार्ग का खुद्धा करने बत्यों। जो सन को दृषित करने वाड़े रियम के दृषित करने वाड़े रियम मार्ग के दृष्य करने बाड़े रियम से सार्ग के दृष्य करने वाड़े रियम से स्मार के स्वार प्रस्ती करने वाड़े रियम से से सार्ग खुर्मा वरने के लिये समर्थ है। हम जिय, तुम सन के

मोहं को दूर करके, क्रांच, मान, माया, लोम, प्रमाद या शिविलता का त्याग करहे, तथा बर्ध की बातचीत, पुत्रताद, बाचालता आदि निश्धेक प्रमुत्तियों में ममय दिताना लुडकर अपने करवाण में तथा क् वर्षों। धर्म मायने की उध्स्वक्ष रुगे और तथ आदि में प्रमुत्त पुर-पार्ध दिसाबो। जिसने मन, वचन और कावा को वश में नहीं क्यिं, उसके लिये आतम वस्ताल की साध्या करना स्थल नहीं है।

महर्षि ज्ञातपुत्र (महाबीर स्त्रामी) श्रादि ने जीई पर दया करके, जगत् के सम्पूर्ध तत्व जान कर जिस परम समाधि (घन-मार्ग) का उपदेश दिया है, वह श्रद्भुत है। इसक्षिय, सद्गुर की श्राज्ञा-जुनार इस मार्ग के द्वारा इस संसार रूपी महा प्रशह का श्रन्त करो। [२२-२२]

### (३)

इसी विषय भी चर्चा करते हुए श्रीमुधर्मारगर्मी श्रागे । वहने लगे—

कार्मों को रोग के रूप में समक्षार जो ख़ियाँ से धनिमृत नहीं होते हैं, उनकी गणाना मुक्त पुरांगे के साथ होगी है। जो काम भोगों को जीत सकते हैं, ये ही उनके पर चनत को प्राप्त कर सकते हैं। परनु कोई विश्वे मतुष्य ही ऐसा कर सकते है। वार्मी दूसरे मनुष्य तो काम भोगों में खातरत खीर मूद बन अत है। यही नहीं, ये उसमें खपनी बढ़ाई मानते हैं। ये तो यर्गमानकाल को ही देखते हैं, और कहते हैं कि परकोक रूपन पर क्षत खाता हैं। ऐसे मतुषां को चाहे नितता सम्मय जाये पर वे विषय-मुख नहीं कोड़ सकते। कमकीर केल को चाहे जितना मारो-नीरो पर वह को खाने चड़ने के सहने पड जायेगा। रेसी द्रशा विषयलित मनुष्यों की होती है। निषयों में सुर नहीं है ये ज्याभेगुर है, यह जानने पर छीर साथही वह भी जानने पर कि अयुज्य भी ऐसा ही है, वे अयुज्य सि हो हा ते हैं। वे अयुज्य भी ऐसा ही है, वे अयुज्य सि हो हा ते हि वे अयुज्य सि हो हो है। वे अयुज्य सि ऐसा हो है, वे अयुज्य सि हो हो है। तब ये पड़ताते और विलोध करते हैं। येते मनुष्यों पर द्या आनी है क्वों कि दे शानियों द्वारा समम्यण हुए भोड-मार्ग को नहीं जानते, और सस्यार का स्थय स्वस्थ निसने प्रथव रसे हैं। येते मनुष्यों पर अयुज्य सही है को स्था वास्त्रायों है, ऐसे मनुष्यों पर स्था आनी है क्वों कि दे शानियों द्वारा समम्यण हुए भोड-मार्ग को नहीं जानते, और सस्यार का स्थय स्वस्थ निसने प्रथव रसे, उसमें (मंसार में) से हुटने का मार्ग वतलाया है, ऐसे मुनि के बचनों पर अद्या नहीं करते। अतस्य वासनाओं से धिर हुए वे अपने मनुष्य अपनी अथवा अपने ही समान दूसरे की अप्यता ना ही जीवन मर अनुसरण दिया करते हैं। यार यार मीह को प्राप्त होकर संसार चक्र में मटकते रहते हैं। [२-१२]

तुमार शहिसाहि जत पालने का प्रयत्न करें। और, जिमरो महापुरसीं से उपदेश सुनकर सल्पमान पर श्रद्ध हो गई है बह तो प्रश्नाय सिकर सल्पमान पर श्रद्ध हो गई है बह तो प्रश्नाय सिकर सल्पमान के लिये ही सन्तेनीमान से श्रव्यक्षणी के होन्दर होने हिंदी है कि स्वाप्त के स्वत्य के सन, चयन और क्ष्मण को मनम में रमकर, निसंतर परमाध प्राप्ति में ही लगा रहे। कारण के मनम में रमकर, निसंतर परमाध प्राप्ति में ही लगा रहे। कारण कि सूर्व मनुष्य ही सासारिक पद्मध प्रीर सम्बन्धियों को अपनी श्रद्ध मीन अपनी श्रद्ध मीन अपनी श्रद्ध मीन को होइसर को ही जान है। यह नहीं जानता कि क्ष्मत मों से साम को छोड़स्तर अने ही जान है। तथा अपने कमी के प्रिपित्या को भोगते हुए, हुए। से सीकित होकर सहा इस बीनि चक्र में मटका है। ब्राह्म की स्वत्य की हुए हुए।

इस लिये. विवेकी मनुष्य, गृहस्थाधम में भी श्रवनी योग्यता-

हैं। उस लिये प्राप्त कच्चाया के लिये कमर कसो। नीनों काल के सन्त पुरंप हमी बात पर जोर देने ध्याये हैं तथा बैदाली-निप्तायी आतपुत्र भगवान् सहाबीरने भी ऐसा ही कहा है। सर्व प्रस्त से ( सर्व पाय क्या क्यो कार्यक कुलसी देवेसे ) दिवारी पाय-

ज्ञतिपुत्र संस्थान् सहावान सांभूता हा कवा हा सत्र प्रतास प्र (सन-प्रजन-क्राया द्वारा क्षत्रे-क्षत्रेन क्रमुनित देनेभे) हिसादि पापना कर्मों से बची, श्राप्त-क्ष्वाच् में तत्तर बनी, श्रीर फल की कामना मने विना संवमकर्भ में पूर्णना प्राप्त करों। इसी मार्ग पर चलतर चनत पुत्रों ने मिद्धि प्राप्त को है श्रीर दूसरे भी प्रश्न करेंगे। [१२->>]

—ऐयां श्री सुप्रमस्त्रिमी ने कहा ।



है। उस समय वह होध में काकर पति को होड कर निक्की हुई स्त्री के समान घर को याद करता है। ये मय दिश श्रति कठोर तो हैं ही पर दुसह भी है पर उनसे घवरा कर भाग खडे होने के यदन पैथेर्पुक उनतो सहन करना सीवना चाहिये।

(२) इयपने कोमल स्नेहस'पन्ध को तोडने में भी नवीन भिद्ध को

कम कठिनाई नहीं होती। उसे भिन्ना मागने श्राया देखकर, उसके सम्बन्धी उसे घेर कर दिलाप करने लगते है "है सात! हमने पाल पोप घर तुभे बड़ा किया, श्रत तू हमारा मरण-पोपण कर, ऐसा करने के बढ़ते तु हमे खाग क्यो रहा हैं? बृद्ध माता-पिना का भरए-पोपए तो ग्राचार है, उसका त्याग करने तू धर्भको नैसे प्राप्त कर सकेगा नेरे बढे-पृढे मधु भाषी हैं। तेरा पुत्र तो श्रभी बालक है, तेरी स्त्री भी जबान है, हो सनसा है वह क्षमार्थ पर चलने लगे! इस लिये हे तात! तः वापिस घर लीट चन । श्रव तुके कोई कम करना नहीं पड़ेगा, इस सब तेरी सहायता करेंगे। तेरा ऋण (कर्न) हम साने श्रापम में बाट लिया है ब्रॉर व्यापार धंधे के लिये हम तुफे पिर धन देंगे। एक बार त फिर चन। त्रमर तुकेन रचेतो तूफिर चनाजाना। ऐसा वस्ते से तेरे श्रमण धर्म में बाधा नहीं ब्राती।" यह सब सुनकर ब्रपने प्रेमियों के स्तेह-सम्बन्ध से बबा हुआ निर्देश सन का मनुष्य घर की श्रीर दींडने लगना है। तब तो उसके सम्बन्धी भी एक बर हाथ में धाने पर उसको चन्ते छोर से भोग बिलास में जबड कर घडी भर उसकी नहीं खोडते।

(ŧ)

िनते ही मिचुवों में पहिले से ही चारमिणास की कभी होनी है। मिन्नों से तथा गरम (मानुक) पानी पीने के कटोर नियमों से ये क्य हार जारेंने हुमका उनहीं पानमिश्याम मही होता। । परिले से ही ऐना भीका चा पड़ने पर जीवन निःहि में कटिमाई न हो हक्के लिये देवक ज्योगिय चारि चारीदिका के माधन क्या रखते हैं। ऐसे मनुष्यों से कुछ होने का नहीं क्योंकि निम्न चार उस समय उनका सामना करने के बहने, चे पहिंदी से लगा रगे हुए साचनों का चाप्त्रम के बैठने हैं। मुद्दु भी को प्राण देवेंकी में खेकर निःशंक होकर चच्चा रहते हुए चपने मान पर चारी बड़ना चारिये। [3-0]

भिन्न को विभिन्न प्राचार-विचार के पर-विधिक-परवारियों के प्रावेषों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय धपने साम में दर निश्चय से रहिन भिन्न घयरा जाता है श्रीर श्रीवेत कम जाता है। २२ ] सूत्रकृतांत सूत्र इस्त्र ऐसे श्रावेग करते हैं— 'सुरा भी क्या कभी दुःस

देने बाजे साधनों से आस होता होगा ? तब तुम आवानिक सुख की आित के जिये ऐसे दुष्प देने वाले कटोर साधनों का जाचरण चर्यो करते हो ? यह ती तुम्हारा विजकुल उहटा ही मार्ग है !" [६-७]

ऐसे ही दूसरे कहते हैं—"स्त्रिं के साथ काम-भीग सेवन करने में बचा दोप है जो तुम उसका स्वाग बसते हो ? उसमें तुमको कोई पीडा नहीं होगी और न कोई वाप ही स्वाता है, प्रश्तुत दोनों को शांति होनी है!" [स-१२] परन्तु महाकामी नास्तिकपुरुषों के ऐसे शर्वद सुमकर

वृद्धिमान् भिन्न डांगडीत होकर अपने साधनमानों के विषय में अध्यक्षानु न बने। जगर में विविध साम्यता और आचार वाले पुरण अपने को धमण कहाते फिरते हैं। उनके ऐसे लुभानेवाले या भावेच करने वाले राज्य पुनकर भिन्न प्रधान न दें। वनेमान मुख में ही हुने हुए वे मूर्च मनुष्य नहीं जानते कि आधुष्य और जवानी तो अध्यभिष्ठा हैं। अस्त समय में ऐसे मनुष्य जरूर पहताते हैं। इस लिये बुद्धिमान् मनुष्य तो, समय है तब तक प्रवत्न पुरुषा में से दुनतर हाम-भोगों में से विकल कर, सन्त पुरुषों के बनाए हुए मार्च के अध्यक्षाय से सम्भोग स्थाप स्वान-मन्त्रा सं मुक्त होने वा प्रवत्न करें। जो काम-भोग स्थाप स्वान-मन्त्रा की हुन्ता खाग कर मके हैं, वे ही इस मोच-भागों में थिन रह मके हैं, यह याद रहे। [१२-१०] ऐसे अनेक अध्यत-याद्व जिन्न और प्रतिमन मुस्तु के सार्ण में

भारते हैं। सब को प्रथम से ही समक्त खेने वाले मिन्नु उनके प्रापानक या पड़ने पर भी नहीं पबराता। यनेक बस्पे मिन्नु इन बिक्तों के न याने तक को अपने को महासूर मानते रहते हैं, पर बाद में को

## चौ्था अध्ययन —(•)—

## स्त्री-प्रमंग

श्री सुधर्मास्यामी कडने तगे—

माता पिता शादि बुदुषियो तथा काम भोगों का स्थाग काये, धारम-कत्याया के लिये तस्यर होका निर्भन स्थान में रहने का संकल्प करनेमाले निम्न की, मिखा तथा उपदेश खादि के समय खानेक खब्धी बुरी कियों से प्रथंग होना है। उस समय प्रमाद से अध्या अपने में रही हुई बाराना के कारण ऐसे प्रसंग यदाने वाले मिम्नु का जल्शी ही श्राप पतान के ता है।

कारण यह कि अनेक हुआंत्रि खियों ऐसे समय जान मुन्दर भिष्ठ को लुभाने के अनेक प्रथान करती है। किसी यहाने से ये उसारे विलाइल पाम शान्तर बैटती हैं श्रीर अपने मुन्दर वस्त तथा श्रीन-प्रयोग की श्रीर उपका प्यान आकर्षित करने वा प्रयान करती हैं। [1-2] ये मुन्दर यक्ष लंकार से मुस्तिनत होकर, उपके पाम श्रीप्तर पहती है, है भिष्ठ ! में संयार से फिरक हो गई हूँ हम लिये मुक्ते धर्मीपद्मा हो। [२२] उत्तरे वद्दर्र (सुतार) रथ के पहिष्ये को ज्यों धर्मीर से गोल बनाता है, बैसे हो ये कियों मालुम नहो सके इस प्रकार लुमानी जाती है। फिर तो यह जाल में फूँमी हुई हारिनी यी तरह पाह नितना प्रयान करें पर उंसमें से छूट नहीं सकता। उस समय वह सच्ची बात स्वीकार करने के बब्जे अपनी निर्विका की बीने हानता हैं और 'े्ला नीच कमें में करू " ऐसा कहकर, खाति प्रस्ट करते हैं । किसी समय खुबे-ज्याम पकडे जाने पर तो वह कहता है कि, "। किसी समय खुबे-ज्याम पकडे जाने पर तो वह कहता है कि, "। केतों काई पाप नई करता था। वह तो मान मेरी गोद में खेट गई थी। 'इस प्रशर यह मुखे स्नुप्य प्रवने मान की रखा के खिये कुठ बोखकर दूना पाप करता है। इसलिये, पहिले से ही खियां के निस्ट अन्य में न आये, यही बुद्धिमान, का प्रथम लवण है। [30-38, रूट-रूर]

#### ( ? )

एक बार ऐसे प्रसंग में आदर किसी ही के प्रेम में फंसने के बाद उन भोगेन्द्र भिद्धकों की क्या दशा होती है, उसके उदाहरण के जिये भें भिद्ध के गृहर्भसार का वर्षन करता हूं, उसे तुम सुनी ! यह कोई कल्पित नहीं है पर खियों में फंसे हुए अनेक भिद्धकों ने बास्तव में किया हुआ है!

जर तक भिन्न अपने बश में नहीं हो जाता, तब तक तो छी उसने प्रति स्नेह प्रस्ट करती हुई कहती है कि, "हे मिन्न, भैं मुखरी प्रियतमा होने पर भी यदि आप भेरे समारी होने ने बारख मुफ से सहवास न कर सस्ते हो तो भैं अपने आज उराज़्य करायों साध्यी होने के लिये तैयार हूं। पर मुभे छोड़कर कहीं चले न जाना।" पर बार में जर भिन्न विकल्ल यश में हो जाता है, तो बह स्त्री उससे तिरस्सर क्रमें लगती है और अपने अच्छेत्ररे सब काम उससे कराने लगती है। उसे भिन्न का चन्न नहीं खाता तो वह शान और उसको बनाने के लिये तमेली और लस्डी-कड़े भी सी-प्रमंग [२० स्पवस्था करने के लिये भिड़ को वहती है। अपने सुटे दर्नन भी उमसे

स्यवस्थी करने के लिय भिन्नु को वहती है। अपने सूठ केन भी उससे साफ करनाती है और पैर टबबार्न, हैं। उसके लिये गेण आदि पदार्थ, अबस्ख तथा (केश-लुंचन न बने सकते के कारण) नाई की भी स्पनस्था उसी के करनी पड़ती हैं। [१-६]

यह तो माध्वी बनी हुई स्त्री के गृह-संसार की बात हुई 1 पर यदि वह भिन्नु गृहम्थी स्त्री के माथ ही वंध जाता है तो फिर उसको उस स्त्री के लिये लाने की चीजों का पार नहीं रहता 1 सुबह ही दाँत साफ वरने के लिये मंजन, स्नान के लिये लोध वर्ण था शांवले. मुंड में रगडने के लिये तैल, होट पर लगाने का नंशिक्ष, वेशी में पहिनने के लिये लोधरुसुम, नाक के वाल उत्वाडने के लिये चिमरी, वाल काडने के लिये केंग्री, येशी बांघने को उन की डोरी, तिलक निकालने की सलाई बंकू और काजल; इसके उपरान्त पहिनने के वस्त्र श्रांस्प्राणः; सिवाय इसके गाने पीने की वन्तुएँ श्रांर उनके साधनोंकी व्यवस्था; घडा तपेली शक-भाजी, श्रनाज, सुपडा, सुमला श्रादि; श्रीर सबके बाद पान-सुपारी । इसके बाद छुतरी, मीजे, सुडै डोरा, कपडे घोने का सीटा तथा कपडों का रंग फीका पडने पर उनको रंगने की व्यवस्था भी करनी होती है । सर्गात के लिये विका ग्रादि वारों श्रार वर्षा काल में घर, श्रनाज, नंड रस्सी का बाट धोर कीचड में पैर गराव न हो इससे लिये पहिनते का खडाऊ भ्राहिभी चाहिये ही ![७-१४]

्रेमा करने करने यति वह गर्मिशी हो गई तो उसकी संगी का पार नहीं रहता है। उनको सी उने नक में दम थाने नक पूरी करनी होती है। उसकी—जीवन के फलरूप में पुत्र उपन्न हो तर नो उस्प मिल्लु धीर लहु उंट में कुल करना गरी रहता। उसकी

सूत्रकृतांग सूत्र २= 1 स्त्री बारबार उसका तिरस्कार करके बच्चे को बहलाने की कहती है

तथा ग्रनेक बार फ्रोधित होकर उसे फेंक देने का कह देनी है! सत को भी उसे नींद में उठकर पुत्र को लोरी गाकर मुलाना पड़ता है; श्रीर शरम ग्राने पर भी स्त्री को खुद्य करने के लिये, उसके कपडे इस प्रकार भीग के लिये स्त्रियों के बश में हुए अनेक

धीने पडते हैं। [११-९७] भिष्तुकों ने किया है। इसलिये, बुद्धिमान पुरुष खियों की प्रारम्भ की लुभाने वाली विनंतियों पर ध्यान देकर उसका परिचय श्रीर सहवाम न बटावे । खियो के साथ के कामभोग हिंसा परिव्रहादि सब महापापों के कारख हैं, ऐसा झानी मनुष्यों ने कहा है। ये भोग

नामरूप हें और करवाण से बिमुख करने वाजे हैं । इसलिये, निर्मेल चित्तवाला बुद्धिमान् भिष्तु चात्मा के सिवाय सब पर पदार्थी की इच्छा का स्थाग करके, मन, बचन, र्ज्ञार कायासे सब परिपह सहन

करते करते, मोत प्राप्त होने तक, बीर भगवान् के बताए हुए मार्ग का श्रमुसणा करे। [१= २२] — ऐसाधी सुधर्मास्वामी ने कहा।

#### पांचवां अध्ययन --(•)--

## पाप का फल

श्री सुधर्मास्त्रामी ने क्हा—

भैंने पुरु बार महर्षि केवनी महानीर से पूढ़ा था— 'हे मुनि! धनानियों की नरुक्से कैसी दशा होनी है? वहा हिन्स प्रकार के हुन्त होते हैं? इनको में नहीं आनना, इसलिये आप मुके कहियेगा।"[5]

इस पर, तीन्द्रद्ध कार्यप (महाचीर) ने एकर दिया- "सुन, पण्डमीं दीन बनकर कैसे खपार दुग्र भीगते हैं में कहता हूं। धपते जीव के जिये पाणकार्थ कार्तवार्ध मेंद्रद्धि निरंध लोगा, धपते सुन्न के कारण प्राणियों की एक्षे धाम हिंसा कार्तवार्ध, इनसे धनेक मत्रार में नाम देनेवार्ड, चीरा करतेवार्ड, जारी मंग्रमध्ये में रनतेवार्ड खोर एष्टनाप्रके निरन्तर प्रार्थां क्या हरते गढ़ बेनाले-ऐसे ऐसे पाणकार्ध खनार्मा खोरा नाक्सामी बनते हैं। [ >-१ ]

जलाबों ' ऐसी पर्यना करने रहते हैं। नेचार नरक्यामी यह सुनकर भवं सं हके-बके बनकर कहीं भागना चाहते हैं, पर उनने राम्ना ही नहीं मिल पाता। इस पर भेजन होकर वे दुख्य ताप से दुखी नहीं चीकार करने हुए प्रश्नी लागे समय तक अलते रहते हैं। [६-०]

"नारिकयों को दु यहरूड देने वाले देव, "मारी, करो, चीरी,

हे क्यंत, श्रमहा दुल कारक ऐसी नरक की वैतरणी नदी के रियय में तुने सुना है? श्राकों की घार के ममान तेज पानी की इस नदी को पार करने के लिये इन नरकगामियों को बहाके परमाधामी देंग भाले और तीर घुसेंड धुसेंड कर घकेलते हैं, बढ़ि कहिं श्रीय में श्वाराम के लिये रक्ते हैं तो वे पिर उनको शूल या त्रिशूल सुभाने लगते हैं। [ = - ह ]

"इस नई। के समान वहां धनेक दुःख के सागर स्थान

पर ब्राख्याकों के बार पर वार मारते हैं । हे श्राखुपनात्र् ! ऐसा भिकराल ब्रास स्थान यह नरक है। पूर्व में जैला किया हो, भैसा हो परलोक में साथ श्राता है। पाषियों के पच्छे तो ऐसे नरक में मडना ही होता है।

ग्रमहा ऐसं नरक स्थानीं में बहुत समय बिताना पडता है। पूर्व भव के वैरी ही इस प्रशाद वे नरक के देव कोच करके उन जीवी के शरीर " हे प्रायुप्पान्! बुद्धिमान् मनुष्य ऐमा जानकर समस्त विश्व में क्सि की हिंसा न करें, संसार के वर्षाभृत न हो कर, सबं धकार से परिम्रह बुद्धिका खाग कर के, सत्त्वे मिद्धान्त की शरण क्षेकर परम बोध को प्राप्त हो ! पशु, पड़ी, देव, मनुष्य-चे सब कर्म-पहल के चक के श्रनुमार हैं, ऐमा जानकर, मंतिमान् मनुष्य मरने सक संवमधर्म पालने का प्यान रखें।"

—ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।



#### छठा अध्ययन —(०)—

### भगवान महावीर

भगवान् महावीर म्वामी के निषय में शिक्षेप जानने का श्रव-सर देग्यकर जन्मन्वामी ने पदा--

हं भगभून ! स्रयोग्य जीकों का हित काले वाले पर्भ के उपदेशक सहाबीर स्थामी कीन में — पैसे में, यह जानने की इस्हा मेरे समान ही दूसमें को भी है। इस लिये, खापने कैसा सुना हो और जाना हो, यह हम सबको कह सुनाहये।

श्री मधर्मान्यामी कहने लगे-

ये महापुरप सर्वदर्शी थे, वेचलजाती थे, दोष मात्र से रहित थे, भूतिमान् तथा स्थिर चित्त के थे। वे समन्त प्रत्यियों को पार कर गये हैं धतपप बाब उनको फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा। घरवार का थाग करने वाले सन्यासी चीर सूर्य के समान धानुगम तथ करने वाले नवस्त्री थें। [3 ६]

वे प्रज्ञान में खज्य सागर के समान थे; खगाधता खाँर रज्ञानु तामें महासागर के समान थे; तेज में देवाधिपति हुन्द्र के समान खाँर सहन करने में पूर्धी के समान थे। वे धनुभनी थे; इसाज थे; नीव दुद्दिमान् थे; क्रोध, मान, माथा, और खोभ खादि दोगों के रहिन ये; मुक्त ये; परिपूर्ण पराकर्मी थे; पर्दनीमें उत्तम सुदर्शन (सेर्स्ट) के ममान और धानन्द के स्थल देवभूमि के ममान धनेक ग्रुणी से सम्पन्न थे। [ ७–१४ ]

लम्बाई वाले पर्वतों में निपध के समान, घेरे वाले पर्वतोंमें रूचक के समान, ये दोनों पर्वन जम्बुद्वीप के पार माने जाते हैं ] बुदों में सुर्ग देवों के कीडास्थान शालमलि युच के समान, बनों में नन्दनवन के समान, शब्दों में मेचगर्जना के समान, तारों में चन्द्रमा के समान, सुगन्धी पदार्थी में चन्दन के समान, सागरों में रायंभूरमण महासागर के समान, नार्कों में घरकेन्द्र के समान, रसो में ईख (गरे) के रत के समान, हाथियों में ऐरावत के समान, पशुश्रों में लिंड के समान, नदियों में गैया चौर पहियों में गरुड के समान, योद्धाओं में कृप्ण के समान, प्रारों में कमल के समान, इतियों में ईतरफ (महाभारत के समापर्व में वर्णित चित्रय ) के समान, दानों में श्रभ-यदान और सन्य वचनों में दूसरे की पीड़ा न पहुँचाने वाले वचन क समान, तयों में प्रसचर्य के समान, श्रधिक जीवित रहनेवालों में लव-सत्तम (देव जो मात लग्न श्रधिक जीवें तो भोज़ को माप्त हों ) के सभाग्रोंमें मुधर्भ-करव स्वर्ध के शफ्रेन्द्र की सभा के तथा सब धर्मीमें निर्वाण के ममान ये ज्ञातपुत्र महामुनि महाधीर सब मुनियों तथा मनुष्यों में ज्ञान, शील, श्रीर तप में सर्वेत्तम थे। [१४, १८-२४]

इस होक तथा परलोक के सब काम-भोगों का खाग करने, दु:कों का नाथ करने के हेतु से इन्होंने श्रति करोर तपस्या की थी। श्रीर सी-भोग, राजीभीजन तथा समस्त भोग पटार्थों का सदा के लिये त्याग किया था। पश्चात् सर्वोत्तम शुद्ध-भ्यान प्राप्त करके वे महामुनि
निद्धि को प्राप्त हुए। श्रवने समय में प्रचलित क्रियावादी, श्रक्तियावादी,
वैनियंक, श्रीर श्रव्यानवादियों के सब विदायी वादों को जानते हुए भी
उन्होंने जीवन-पर्यंत संयम धर्म का पालन किया। हसके स्वियाय, सब
पदार्थों का रक्स्प जानकर, स्नोगों के कल्याया में हितकारी धर्म को
दीपक की संति प्रकट किया। तैजस्वी श्राग के ममान वह धर्म
सब कर्मों को नष्ट करने वाला है। [३२-४-७-२६-२८]

शुद्ध युक्तियों से संस्थापित उस घर्म को ब्रुम मी प्रमादरहित होकर श्रद्धापूर्वक श्रद्धास्त्यों करो । उस घर्म को बरावर समम्बक्त श्रद्धापूर्वक चलने बाखे पूर्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथबा देवों केंट श्रिपपित हन्द्र के समान उत्तम पद श्राप्त करते हैं । [२१]



## सातवां अध्ययन —(•)—

# अर्धांभयों का वर्णन

पर भाग जलाते रहने हैं ग्राँर मानते हैं कि उससे (यज्ञादि या भूनी

श्री सुधर्मान्त्रामी कहने लगे— , क्लिने ही मनुष्य गृहसेमार का खाग करके सन्यासी वन जाने

तापने से) मोब मिलेगा। परन्तु इस प्रकार मो ये कलानवरा अर्थरर दिला ही बरते हैं। उन्हें भान नहीं है कि खेडल, उत्तरपुत, हेन्द्रस् श्रीर स्पन्न कार्य (जंगम) जीवों के स्वामन पृथ्मी, जल्क स्रोच पायु और नृष्ण, वृष्ण चारि मी जीव हैं। खाम मुल्लागे से स्रित्त, पृथ्मी नया साम-पाय के धनेक उन्नते हुए, जीव बादा को प्रकार होते हैं। लक्की-नंदों में रहने वाले जीव भी धाम मुल्लाने में मर ही जाते हैं। इस्त्र प्रकार, वे मून मुल्य धपने सुत्र के लिये में सर होते हैं। इस्त्र मुल्या, वे मून मुल्य धपने सुत्र के लिये से सर होते हैं। इस्त्र मुल्य हुए सुत्र के हिले से सर ही जाते हैं। इस्त्र मुल्य स्थान वीवचर, सुत्र होने के बदले स्थान की ही प्रकार होते हैं। इस्त्र में स्थावर या प्रवर रूप में जन्म की सर धपने पाय-कर्मी वा फल भीगते हुए, ( स्थाने निता प्रकार खाना की बा समान या धन्य प्रवर से ती विनादा की प्राप्त होते हैं [ 1-स ]

श्रीर भी उन होतों थी मृतता को क्या वहा आप? मुबड-शाम ग्राम मुलगाने या भूनी तापने से यदि मोच मिलता हो ती लोडार ग्राप्ट तो पूरे मिद्र ही बढ़े आगें [१५=]

कितने ही मृद्र तो ेमा तक वहते हैं कि, "नमक वा त्याग करने से मोज़ मिनता है। ये नमक तो छोड़ देते हैं, पर महिरा, मास

ग्रीर लहसून तो उड़ाया ही करते हैं ! जिनकी बुद्धि इस प्रकार सर्वया भद हो जाती है, ऐसे ही मन्त्य अपने लिये मोच से उस्टी गति को तैयार करने हे।[१२-९३] श्रागे क्तिने ही ऐसा भी मानते है कि ठडे पानी से

(सुबहशाम नहाने-धोने से) मीत मिलता है । सुबह-शाम पानी मे नहाते रहने से ही पदि भोज प्राप्त होता हो तो पानी में रहने वाले मच्छी ग्रादि जीव तो तरन्त ही मोत को श्रप्त हों। पानी से पाप-कर्म धुल जाते हों तो साथ में पुरुष-प्रमें भी धुल जार्देगे न ? इन लोगों ने इस प्रकार के सिदान्त बिना विचार कर बना लिये है।

इनके आधार पर सिद्धि तो प्राप्त होगी ही नहीं पर इससे उठटे वे श्रज्ञानी श्रनेक प्रशार से श्रष्टि, जल, श्राहि जीवों की दिसा करने मंसार को ही प्राप्त डोंगे। प्रथने सुख के लिये दूसरों की हिसा करने वाला कैसे सुखी होगा <sup>9</sup> इम्बलिये, बुद्धिमान् मनुष्य श्रम स्थावर प्रशियों की हिंसा से सर्व प्रशाह से दर रहे और दनरे पापक्रमों में भी श्रपनी प्राप्ता की रहा करें क्यों कि दिसी पाप की भी करने वाले को धन्त में रोना और भीकना पड़ता है। [१४-२०]

प्राप्त हुए श्रुतेक जैन भिन्नुग्री में से भी कोई, दिसी बाहरी श्राचार का पालन करके दमरी श्रोर श्रनाचार का सेवन वरते हैं। वे भी थथर्मी ही है। उदाहरण के लिये, धनेक भिन्नक कद बीज श्रादि मर्ताव बाहार का खास वर देने हैं बीर निर्जीव तथा दमरे ने बापने

यह तो विधर्मियों की बात हुई। परन्तु सद्दर्भ रूपी मार्थ को

**Γ** ₹ ७ लिये ही तैयार किया हुद्या निर्ाय भन्न-पानी सेने का व्यवहार पालते हैं परन्तु बाद में वे ऐसी निर्देश भिज्ञा तक का अंग्रह करते हैं; अथवा जहाँ स्पादु भिद्या निजनी हो, ऐसे घर की ग्रोर उरसाह से बैंडते हैं; श्रथवा पैट-पूजा की लालसा से धर्मीपदेश देते हैं; श्रायमा श्राप्त के लिये श्रापनी या इसरों की प्रशंसा करते हैं; श्राथवा दुसर्गे की खुद्यामद करते हैं । धान के लीलप सद्यर के समान द्यन लोहर वे मिद्र ग्रस्प ममय में ही ग्राचार शर्ट कुर्तील और धाली दिलकों के समान निस्सार हो कर विनाश की भिजा प्राप्त करने का प्रयन्त करे. श्रीर श्रपनी तपक्षर्यों के कारण मान

ध्यमियों का वर्धन

मात होते हैं। सरवा भिन्न तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर श्रादर की श्राकांद्वान रखे। मनि का शाहार तो संयम की रचा के लिये ही होता है और इसी प्रकार निईपि पानी का उपयोग भी जीवित रहते को ही। कारण यह कि कैमा ही निर्दोप क्यों न हो, फिर भी पानी के उपयोग में कर्भवन्यन तो लगा ही हचा है। तो भी, किनने ही जैन भिन्न श्राचार के प्रमाण के श्रनुमार दमरों का उपयोग में लिया हथा, गरम किया हुआ, निर्जीव श्रीर निर्दोप (प्राप्तुक) पानी मोग ला कर बाद में उसे शरीर तथा कपडों की सफाई के लिये

नहाने-धोते में काम लेते हैं। ऐसे भिन्न सच्ची भिन्नता से बहुत दूर हैं। दुदिमान् भिचुतो चपने में से सब पाप दूर होकर संयम में पूर्णता प्राप्त हो इसके लिये ही शरीर धारण किये रहता है। उसने तो सब संगों श्रीर सब प्रकार के काम भोगों की श्रासिक को

निर्मेल श्रन्त करणवाला होता है, वह तो श्रपनी पाप वृत्तियों से सम्राम में श्रामे लडनेवाले बीर की भाति युद्ध करता है और श्रपना पूर्ण

पराफ़्म रिस्ताता है। ऐसा करते हुए वह सब तरफ से (श्वातर-बाह्य शत्रुक्षी से ) परिये के समान भन्ने ही हिल जाय या ग्रृत्यु भी श्रा नहीं हो, पर पिर भी एक्बार कर्मों को विलेट देने पर, पुरी टूटी

हुई गांधी के समान वह तो फिर समार की श्रोर नहीं बढता। [२१-३०]

---ऐया श्री सुधर्मास्थामी ने कहा ।



# आठवों अध्ययन

### सची वीरता

नम्बु स्वामी ने पूछा---

"हें भगवन्! बीरता तो वो प्रकार की कही जानी है। धर्म-धीर की बीरता किस में है बीर उसका बर्शन कैसा किया गया है; श्राप उसे कहिंदा "[१]

भ्री सुधर्मान्वामी कहने लगे —

"हे आयुप्पान् ! तेरा चडना ठीक है। लोगों में हसके सम्बन्ध में त्री मान्यता है। तुच कभे की बीर्य ( धीरता ) कहते हैं, जब कुड़ सुम्रां सुनि चक्रमें की बीर्य कहते हैं। प्रमाद कभे है और प्रमाप्त सक्समें है। जो प्रमुत्तिबों प्रमान्युक्त हैं चानि धर्मे से सिसुब हैं। वेस्स कर्मस्य हैं, चतप्त स्वाप्त हैं। जो प्रवृतिबों प्रमाद रहित हैं, चानि धर्म के चतुसार हैं। चे चक्रमें हैं, चतप्त करने के बोग्य हैं।

उदाहरण के लिये, प्राणियों के माश के लिये शक्रक्रिया भीवने मे, कामभोगों के लिये माण कादि का व्याचरण करने में या संपमादित शीर बैदभाव से युक्त होकर, मन, वचन बीर काया से इस क्षोक या परलोक के कर्मों की करने में-संदेश में निनसे बाहित हों ऐसी समद्वेष पूर्व प्रशुस्तियों में—दिसाया हुआ बीर्थ ध्रपीत् पराप्तम, स्तार को प्राप्त क्वानेवाले कर्म (०थन) के कारण होने से त्याग्य है। [१-६]

. श्राप्त, बुद्धिमान् मनुत्यों के श्रकर्म बीर्थ को कहता हु, उसे

सुन । बुद्धिमान् मनुष्य जानते हें कि मनुष्य ज्यां ज्यों श्रिष्ठ पाप करता जाता है त्यों त्यां चित्र की श्रद्धमता (श्रद्धांद्ध) बदनी जानी है श्रीर मनुष्य श्रिविमाधिक है। श्रीर स्वर्ग धादि स्थान भी हुतों को प्राप्त करता है। श्रीर स्वर्ग धादि स्थान भी नित्य नहीं है, बुद्धांनयों श्रीर मिन्नों का सहवास भी श्राप्तिष्य है। इसिचिये, समकदार लोग समस्त मोह-मम्स्य का त्याग करते मने श्रुप पर्मेश्वक श्रीर श्रेष्ट पुरुषों के बताये हुए मुक्ति के मार्ग को क्षेत्रमें वाले श्राप्त भी के स्वत्य वाले शर्भ धर्म की कराय खेरर, पाप-कर्म का का प्राप्त के कियों धर्म के श्रद्धाना सकता दूरार्थ करते हैं। इस्त्य यह कि श्रप्ते करवाय का जो उपाय मालुम हो, उसे सुद्धिमान् श्रप्ते जीवन में सुस्त सील लेते हैं। [१-११]

प्रमें था रहस्य समम्म कर उसमें पूर्वरूप से प्रयानशील होने के लिये, यस्मार खोडकर निकल पहता है। कखुष्य जैसे ष्यप्न केमी को ग्रांस में ममेट क्षेता है, बेसे ही यह मत्र पायद्रास्त्रयों हाथ-पैर खादि वर्मेनिद्रयों खार पायो ज्ञानेन्द्रियों महित मन क्षीर उसके होंगे को ममेट लेता है, सय प्रवार के सुन्तों का स्थाग करता है, श्रीर कामनाओं से श्रांत होकर श्रामित से रहित होकर मोदमार्थ में ही प्रयत्न पुरुपार्थ करना है। याने यीस्त्र प्रभीवीर का है। [14-15]

्रेसा बुद्धिमान् मनुष्य श्रपनी बुद्धि से या दूसरे के पास से

मर्चा-बीरना [४१

यह आयों की हिंगा नहीं करता; चोरी नहीं करता; निशासघत नहीं करता श्वसप नहीं बोलता; धर्म का उन्नेवन मन-वचन से नहीं चाहता तथा नितन्त्रिय होक्द श्वामा की सथ प्रकार से रखा करना हुआ विचासा है। यह एमायान् श्रीर निरागुर होकर यहा प्रयन्तरील रहना है, बेल सब प्रकार की पाप्रतिवर्षों का खाग करके, महत्त्रशालता की प्रसम्ध्रम मानकर व्याम योग को साधता हुआ मोज पर्यंत विचरता है। [१६-२५;०४-६]

इस प्रकार, ज्ञानी खाँर खजानी डोनों ही समान यारता हो दिखाने हुए भी; प्रजूरे ज्ञानी खाँग सर्वधा खजानी का चाहे जिनना परफम हो पर वह कहाह है धाँर कभ-वन्थन का कारण है, परन्तु ज्ञान खाँर बोध से महित मनुष्य का परायम शुद्द है और उसे उसरा नुख्य फल भोगना नहीं पडता।

योग्य रीति से किया हुआ तर भी, यटि फीर्ति की इच्छा से निया गया हो तो गुद्ध नहीं होता। किय तर को दूसरे नहीं जानने, यह सस्चा तर है। [२२-२४]

—ऐया थ्री मुधर्मान्त्रामी ने वहा।



#### र्नोवां अध्यय*न* −(∘) -

धर्म

जम्बूम्यामी ने पूड़ा--

" हे भगवन्! मितमान् ब्राह्मल महावीर ने कैसा घम वहा है ? श्राप उपको छुपा करके हमें कहिये जिससे हम उसमें प्रयत्नरील " क्षेत्र ! "

#### श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा---

'निनेश्वर ने जिस सीपे सच्चे मार्ग का उपदेश दिया है, उसे भी तुष्टे कह सुनाता हूँ। तुम उसे सुनो। उस धर्म को जानने और पाडने का अधिकार किसे हैं, वह भैं पिहले कहता हूँ। जो मनुष्य अपने में विवेक महत्र होने से संमार के पदार्थों और भावों के प्रति नेराम्युक्त होगवा है, और जो मनुष्य आसितियुक्त होनेवाली प्रवृत्तियों के द्वारा वंधनेवाले रागईष तथा पुष्ट होनेवाले कामों और उनके दुश्वस्थी फर्जों को जानना है, बड़ी हुस मार्ग का अधिकारी है। वह जानता है कि मनुष्य जिन पदार्थों के लिये विविध मनुतियों काता है, वे सब पदार्थ मेलु के बाद सुद्धियों के हाथ में पर्जे आते हैं, और उसे तो मात्र अपने कमों को ही सुग्वना रह गाता है। उम समय जिनके निष्टे उसने सब प्रकृतियों की धार ये सब - माता-पिता, भाई पनी, तुन, और पुत्र-वयु-रहा करते नहीं धाते। ऐसा समक कर वह ममना की होड़ कर जिन भगवान् के परम मार्ग को खेतकर करता है। मनुष्य के विवेद और वैरास्य की स्पेत में हैं कि वह प्राप्त हुए कामभोगों के सिंग धाति करता है। मनुष्य के विवेद और होते के बाद कि धाति हुए कामभोगों के कि धाति प्रकर्णन न हो। ऐसा विवेक और वैरास्य उपका होने के बाद वह खिकांगी मनुष्य पन-सम्पत्ति, पुत्र, बुदुष्ती, ममना और सोक को धात्र करके सेमार से बाद्य (निर्वेष) होकर सन्वासी यने।[1-0,22]

यात्र में, उम मुनुष्ठ को नेत प्रतावान, पूर्ण तपत्री, परानमी,
आतमजान के इत्सुरू, घृतिमान, तथा जितिन्दिय महपुरू की शरख
आस करना चाहिये वर्षोंकि जानप्रकाश प्राप्त करने के लिये गृहसेमार
का त्याग करनेवाले उत्तम सपुरूष ही मुगुष्ठ मुनुष्यों की परम शरख
हैं। वे मय बण्यों से मुक्त होने के कारण जीवन की नथा विषयें
सी आवांशा और मय प्रकार की याथ प्रवृत्तियों से रहिन होते हैं।
ऐसे मदपुरू की शरख खेलर वह निर्मन्य महामुनि महाबीर के बनाए
हुए मार्ग में पुरुषार्थ करें। [१२-१४]

पृथ्वी (जज़) श्रम्नि, बाबु, बनम्पनि; श्रेष्टन, पोतन, जराबु, स्मन्न स्पेटन श्रीर उद्भिज्ञ इस प्रभार जीवों के हा भेद हैं। उनको जानकर बिड़ान मानुष्य मन बचन श्रीर काया से उनकी हिंगा श्रीर श्रपने सुग के लिये उनके परिष्ठह का त्याग करे। उमी प्रभार उसे भूट, भेषुन श्रीर चोरी को भी महापाप समम्बद्ध होड़ देना चाहिये। क्रोप, मान, माया लोभ श्रीर भी जगन में कमे-बच्च के कारण है, इनका भी खाग ऐसा जानकर करे। [द-31] टिप्पणी १ पहिले पाच प्रकार य स्थावर जीव धाँत पिछन्ने ई ग्रम के भेद एक में, यों कुंभेद । शंडत-शर्ड में जन्म सने वाले, पीतज-यस्त्रे के मन्य में जन्म क्षेत्रे वाले जैसे हाथी। जरायुज-स्त्रांल में लपटे हुए जन्म क्षेत्रे वाले जैसे गाय। रसन-न्ही क्रादि रस वाले पडायों मे पैदा होने वाले जीव ।

स्पेशन-पर्माने से पैश होनेपाले जैसे ज । उद्भागन-माधारणतः इससे जमीन फाँडकर पदा होने वाले युवादि (धनस्पति ) का चर्य लिया जाता है पर कोई श्र चार्य 'बख पोहकर निस्लने वाज़े जीव ' जैसे मेंद्रक भादि का श्रर्थ करते हैं। िष्यणी-२ सुत्रकृताम में स्थान स्थान पर श्राता है कि "भगवान ने पृथ्वी श्रादि जीवों के छ । प्रकार को क्रम बधन का निमित्त कहा है।" पुनरात्रति सं बचने के लिये श्रनुबाद में इस स्थान पर इसको संविध कर जिया है ग्रथमा वहीं २ छोड भी

दिया है। फिर भी एक जगह इसरा स्पष्टीकरण कर देना जरूरी है। पृथ्वी द्यादि छ। प्रकार के जीवों का कर्न-बन्धन का निमित्त होना, उनके प्रति किमी प्रशार का द्रोह अथवा हिंसा करना है, कोड़े भी पाप किसी प्राणी के प्रति ही होना है। मनलब यह कि यो प्राणी प्रत्येक पाप कमें में निमित्तरूप हाते हैं. इसी लिये जैन धर्म के श्रृष्टिमा वत में ही सब पाप-कर्मों का स्थाग समा जाता है। सब प्रशास के पाप-कर्मी का स्थाग किये विना श्राहिसा का पूर्व रीति से पालन होना सम्भव नहीं है। श्रतपुर्व, श्रहिंसा ही एक मात्र धर्भ है। सूत्र से सब जगह ही समृ्ष् समाधि, मीजमार्ग प्रथवा धर्म के लिये श्रहिमा को ही प्रमुखता

ती गईं है।

वह शरीर के समान संस्कारों—यथा, वर्मी वर्स, विरेचन, यमन, ग्रंजन, गंप, माल्य, स्तान, दंत-प्रवालन, घोना-रंगना व्याटि— को संयम का विरोधी जान कर खाग दे। ये परिष्रह क्यार काम-यासना के कारण हैं। उसी प्रकार, जूने, धुतरी, स्वाट, पर्लग, चंवर व्यादि भी खाग दे। ग्रीर निर्धांव तथा साफ किये हुए निर्धेष पानी से भी ग्रंगों को न घोवे। [१२-३: १८-३]

श्राहार में पूर्व भंवम रखे। उसके लिये गृहस्य ने तैयार विया हुवा, करीदा हुव्या, मैंग वर लाया हुवा, अर्डा वह रहता हो वर्डा गृहस्थ से श्रावा हो ऐसा श्रवचा इन प्रकारों से मिला हुव्या भोजन स्वीकार न करे। मादक श्राहार का सर्वथा व्याग कर दें। जितने से जीवन रह सके उतना ही श्रव-जब मेंगा लावे। ज्याडा से शाये श्रीर फिर ट्सरे को देना पडे ऐसा न करे। [1थ-४, २३]

चारित्रप्राम् भिडु किसी वा संग न करे वर्षोकि इममें सत्तरे सुपे रहते हैं, इसलिये विदान इससे सचेन रहे। वह संगारियों के साथ भंश्रणा, उनके बामों की प्रशंसा, उनकी सांगारिक ममास्याकों में मलाह, उनके घर बैठकर या उनके वर्तन में खान-पान, उनके कराटे पहिना, उनके घर में बैठकर उनके समाचार पहुना, उनकी खार से यश-कीर्ति, प्रशंमा, बन्दन-पुनन की कामना, उनके घर में खार सो हो सो जाना, सांच के लडकों के रोल में शामिल होना, और मर्यादा झोडकर ईसना-इन मत्र का खाग कर दे वर्षोंकि इनमें से खनेक धनयों की परम्यरा जम्म कीरी है। [१६-८:१०-२।१८-६]

उसे धनथैकारक प्रमृतियां नहीं करनी चाहिये. जैसे —जुझा खेलना न सीखे, रूलह न करे; पतिले त्री की हुई क्षीडाओ डम प्रशार निरथेक प्रमृत्ति में पड़े बिना, श्वार उसी प्रकार सुन्तर पत्राधों की इच्छा रखे बिना, प्रथनशील रहकर बिना प्रमाद के विचरे श्वार ऐमा करने में जो भी हुख झायें, सहन करे। कोई मारे तो क्रोप न करें, गालियां दे तो नाराज न हो परन्तु प्रमन्न रहते हुए सब सहन करके शांति धारण करें। [३०-६]

• ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ।



#### दसर्मा अध्यवन —(•) -

...

## ममाधि

र्धा मुखर्माम्यामी कहते सगै--

भ जिम मोहमार्थ को तुन्हे वह मुनाता हूँ, उसका
उपरेश मिनाम महार्यार ने धर्म का साहात्तरार बरते के बार
दिया है। वह मार्थ मोधा और क्रमांच है। उसे म्वाकार करते वाला मिंछ चिन की मार्ग चंचलता दूर नरहें, सब
महत्यों से रिटिन हो कर, दिमों भी मार्थी के दुन्त वा वारण यन
दिना विश्वर । एक बार मन्यान से चुनने वे बाद उसे टीन की
रित्त नहीं होना चाहिये, जो मोनो व सम्बन्ध में दोन बुन्ति के हैं,
ये पाय-वर्भ करते रहने हैं। इसी कारण नितेशों ने चिन से
मर्थया शुद्धि और एक्समान मार्स करने का उपरेश दिया है। इस
विदेश, मनुष्य जामून रहे, एक्सम रहे, विवेद-विचार से प्रीति करे
और नियरियन वाला बने। [ १-३, ६-७ ]

दंगों तो, खियों में आपना हुए श्रेनेक प्राणी और स्पर, दुस्य से पीटिन होकर दिनता परिनाप उठाते हैं। खियों में विशेष प्रमंग रचने वाला खड़ानी बापकर्भ के चक्र में कमना है। वह स्वय जीन हिंसा करके पाप करता है, बही नहीं, बल्कि ट्यॉन के पास करवाता है। यह खनानी सिम्नु किर नो धन स्पत्ती का सेन्य करने लगना है और कामना से उत्पन्न गट्टे में फैसता जाता है, पापम्मे इक्ट्रें करना जाता है। इससे परिणाम में वह हुस्तर नरक को प्राप्त करता है। इस लिये बुद्धिमान् मिड्ड धर्म को अच्छी तरह समम्भ कर, मय क्रोर से किम्मेग डोकर, वहीं भी आसक्त हुए विना विचरे और मय प्रकार की लालसा का खाग करके, सब जीवों के प्रति समभाव-पूर्ण दृष्टि रचकर किसी का प्रिय या अप्रिय करने की इच्छा न ररो। [४-२.७-३०]

वह निषिद्ध श्रम्भ की कदापि इस्हा न करे और ऐसा करने वाले की संगति तक न करे। अपने अन्तर का विकास चाहने वाला वह मिन्न किसी वस्तु की श्राकांता रखे बिना तथा जरा भी लिल हुए बिना, बाह्य शरीर को जीर्थ-शीर्थ होने दे पर जीवन की इस्झा रखकर पापक्रमें न करें। वह सदा अपनी असहाय दशा का विचार करता रहें। इसी भावना में उसकी मुक्ति है।

यह मुक्ति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है, पर सर्वोक्तम यम्तु है। किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सहता। क्षीं संभाग से निज्ञ हुप्रश् करते वाला भिद्य हो नियं करत्य करत्य स्थापि को नियंत्रय प्राप्त करते वाला भिद्य हो मोश के कारण समाधि को नियंत्रय प्राप्त करते है। इसलिये, भिद्य प्रीप्ति कार क्रियोत्ति पर विजय प्राप्त करे, प्राप्त हंड, गरामी, दंश (कीडों का काटना) व्यदि शारीरिक कर्टों से दरे विना, मन, वचन और क्रया को (प्राप्त कर्मों से) मुस्किन रख कर समाधि युक्त वने, और इस प्रमुख्त निकलियन वाला होकर मीश व्यत्ने ए व्यवना पालत किया हुआ उक्तम धन दूशरों नो मलीमीनि समम्राता हुआ विचरे। [51-52]

भैमार में नाना प्रकार की मान्यता को मानने लीग विचाने हैं, उनमें से धनेक निष्क्रिय धामा, कियाबाट या अक्रियाबाद की चर्चा करते हैं और मोहका भी उपदेश देते हैं। परन्तु ये मोझ के साधन धर्म को वहीं जानते। ये तो मानो श्रज्ञर-चमर ही हों इस प्रकार श्रज्ञान श्रीर मृदता पूर्वक पाप से जरा भी इरे विना, सुदुम्बियों तथा धनादि के भीह में येथे रहते हैं चीर रातदिन दुनरों के शरीर को कष्ट हो गुनी प्रवृत्तियाँ अनेयम से करते रहते हैं। परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य तो मद्धमें की समम का, बन के प्राणी ज्यों भिंह से दूर रहते हैं, थेसे पाप से दर रहे। कारण यह कि समन्त पाप की प्रवृत्तियों में हिंसा श्रनिवार्य है। ग्रीर हिंसा में वैर बाने वाले, महापाप के कारण पापकर्मी का निश्चय ही बंध होता है, जिनके परिर्णाम में मनुष्य की हुन्य से मुन्ति महीं होनी। इस लिये, भिन्न जीवन या मरण की चिन्ता किये थिना, किमी फल की इच्छा रहरे विना तथा शरीर की ममता होड़ कर, मनिमान बाह्मख (पित्र ग्रीर जाती का सालवे है) महाबार के बताए हुए मार्ग पर निष्क्रपटना से चलकर, इस पापचक्ररूप तुन्तर भैसार को पार करने का प्रथन करें। [ १६-२४ ]

——ऐसार्थामुधर्मान्यामीने कडा।



## म्यारहवां अध्ययन ^ ~(॰) -मोक्ष मार्ग

श्रीजस्य स्वामीने पुज्ज---

हे महामुनि ! सब दु:यो से मुक्ति देने वाला, भगवान् महावीर का यताया हुआ उत्तम मार्ग आप जैया जानते हें, हमें वह सुनावें।

श्री सुधर्मास्वामी कहने लग---

कारयप ऋषि (महाचीर) का बनाया हुचा वह महा विकट मार्ग मैंने जैसा सुना है, बैसा ही क्रमदाः कड सुनाता हूं। उसके खनुसार चलकर बनेक मनुन्य, दुस्तर समुद्रों को ज्यों व्यापारी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार खपार संपार को पार कर गये है और भवित्य में भी करेंगे। [१-६]

पृथ्वी, जल, ग्राप्ति, धायु, बनस्पति श्रीर प्रसः जीवो के ये के भेद हैं। ये ग्रापम में एक दूसरे के प्रति हिंसा परिमह श्रादि के कारण कर्मबन्धन के निमित्त बनते हैं। दुदिमान् मनुष्य श्रपना उदाहरण क्षेत्रर सोचे कि मेरे समान श्रम्य प्राची को भी दुःख नहीं मुहाता,

इम लिये किसी की हिंसा नहीं कानी चाहिये। ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिसा का सिदान्न भी यही है, इमी की शांति या निवार्श कहते हैं। [9-51] परन्तु जब तक मतुष्यों में से सब प्रशास के निष दूर नहीं होते.
नव तक ये मन, वचन चाँर कावा से सम्पूर्ध झहिना वा पालन नहीं
कर सकते। इस निष्के, महाप्रच उद्विमान मनुष्य जितिन्त्रव होतर, विषय
भीम से विवृत्त होते और संप्रमादि में पराप्रमी होतर निचर । वह जाने
कोष, मान, माया चाँर लोग सं दूर रो। मर्थेच में वह समान्य आवे
कार्यों का पालन चरे चाँर पापरुमें स्वास है। वह तमान्यत्य में
पराक्रमी यनकर दिनाँच को नवजों में चन्द्रमा के समान श्रेष्ट
मानकर उने मस करने में पुरुषार्थ करें। सर्थ प्रायियों वा आधार
स्थान यह जान है, उनी प्रशास जा बुद होगये हैं और हांगे, उनवर आधारमधान निर्माण ही है। इनिल्ये, इन्द्रियों वा न्यान नरके, उस
निर्माण को ही प्रास सरने में प्रयन्तरील बने। [२२, २३-६, २२]

महाप्रचारान उदिमान भिन्न ने हुछ भिन्न मिले, उसी से अपना निर्माट करे और निषिद अन बांग्याम करें। अधियों की हिमा करें। अधियों की हिमा करें। अध्या उपने ही लिये नैवार किया हुआ भीजन वह स्पीकार न करें। इस प्रकार मिश्रित अब अध्या चिमके विषय में शेवा है। ऐमा भिन्नात वह न लें। काई हिमा करता हो तो उसे किसी प्रकार भी अध्यानि न दें। गोर आप नगर में विचतते हुए अनेक ऐसे भींचे आ जाते हैं। गांवों में अनेक लोग जात देने के लिये सावव अध्याहर्योग मोनक नैवार कर सेते हैं, अप यि मिल इसकी प्रशान कर सेते हैं, अप यि मिल इसकी प्रशान कर तो ऐसे वार्थ को उलेका मिलना है और यदि इसका विरोध करें तो किमी के पेट पर लात पड़नी है। इसलिये बुछ भी किये विना, वह तो अपनी इस्त्रियों का दुमन करता हुआ विचरें। [१२-२१]

इस प्रशर, जो भिन्नु ध्यपनी श्रामा की (पाप प्रभृति से ) रहा करने में तथर हो, सना इन्द्रिय निषड़ी हो समार भ्रमण के प्रशह को जिनने यथाशांक शेष हिया हो, सर्वया पाप रहिन हो वही हुद्ध परिपूर्ण श्रीर उत्तम धर्भ का उपदेश हे सकता है। वही भिष्ठ संमार प्रवाह में फुँसे हुए श्रीर श्रपने कार्यों से दुःकी प्राणियों को जगत के निर्दिष्ट स्थान निर्वाणहोप को बना सकता है [२३-४]

हुम मां न जानने वाले और स्वय ध्यानी होने पर भी अपने वो जानी मानने वाले और लोगों को ऐसा प्रश्ट करने वाले मनुष्य समाधि की अप्त नहीं कर सरते । वे चाहे जैमा निषिद्द ध्या सीकार वर लेते हैं और फिर प्यान करते हैं को हैं है ते हैं ते है ते हैं ते हैं

परन्तु, कास्यप (महावीर) के उपदेश दिवे हुए इस धर्म की प्ररक्ष केकर मितामान किन्तु संसार के महा 'मयाद को पार कर जाता है। यह तो अपनी आपना की रचा करता हुआ, छोटे बहु वीमों के सामने मेरू के समान श्रकापित रहता हुआ, और मृश्यु की प्रनीका करता हुआ शानन्द ने विचरता है। [२२, २०, २८]

—ऐमाश्रीसुधर्मास्त्रामीने कहा।



#### बाहरवाँ अध्ययन —(०)—

# वादियों की चर्चा

थी सुधर्माश्वामी बड़ने लगे —
हे ब्रायुष्यमात् ! श्रद्ध में लांगों मे प्रचलित वाटों के सम्बन्ध में कहाता हूं, उसे सुन । इन सब के सुख्य चार भाग हो सकते हें— (1) क्रियाबाद (२) ब्रानियाबाद (३) वित्तवबाद, खीर (४)

धज्ञानपत्तः । [१]

( प्रज्ञानवादी कहते हैं कि परलोक-हदाँ और नाक तथा अपने दुरे कर्मों के एक आदि के रिष्य में हम कुत्र नहीं जान सकते, उनमा श्रास्तित है, यह नहीं कहा जा सकता, अथवा नहीं के यह भी नहीं कहा जा सकता) ये अज्ञानगरी तक वितक में कुराल होने हुए की अमन्यद्व यार्त कहते हैं। अपनी शंकाओं का वेपार न पा सके हैं। ये स्वयं अज्ञानी होने के वारण अज्ञानी लोगों वी

हात हुए की अपस्यद्व बात कहत है। अदाग न पा सके हैं। ये स्वयं अहातां होते के बारए अहाती लोगों को यो ही सुठ-सूठ सममाने रहते हैं। है?] (विनवताई आवार की अनेक सुद्ध और अवावस्यक वातों को ही सकेव मान कर उसी में लीन रहते हैं, इसके सिवाय ये सुप्त निचार ही नहीं सकते) ऐसे ये सण्य को असप्य भानने वाले और साधु की अस्पायु कहने वाले विनववादी किसी के पत्तने पर अपने सिद्धानों को सम्य बनलाने लगने हें! [३] (श्रम्यियादी तो निया या उसके एल में ही विश्वास नहीं करते श्रीर उनमें से कोई तो धारमा का निष्टिय मानते हैं कोई श्रारमा को

मृत्र कृताग स्त्र

48]

ही नहीं मानने। इन्द्र जगन को मायारूप मानते हैं या ईश्वर, नियत, बाल को प्राणी की विचाको के लिये जिम्मेदार मानते हैं। प्राणी बुन्न नहीं करता था नहीं रूर सकता, रूपमा ने मानते हें। ये प्रतिकाशीय क्ये और उसक फल से इर कर करते हैं कि किया ही नहीं है। ज्यार सिद्धलमीं के सक्ताय में निश्चय न होने से वे कहते हैं कि यह

नो हम यो जान पडता है। पुज़ने पर वे निश्चित हुछ न बता बर पहते हैं कि यह तो दो पड़ की बात है, यह तो एक पड़ दी बात है, यह तो एक पड़ दी बात है, ऐसा बहा करते हैं। बर्भ नो छ इंट्रिया दर्रा है है से महीं करते ऐसा बहते हैं। बेर्म ख़ित्यावारी बहुत हुछ ऐसा हो (परस्पर विरुद्ध) वहते हैं। उनने मन से तो सारा जगत ही बन्या (नियत बात से नया हुछ नहीं होता) और नियत (जो

हुद होता है, उसका कुछ फल नहीं है) है। उनके मत से सूर्य का उटय या अस्त नहीं होता, चट्डमा बदता या घटना नहीं, नट्टियाँ

यहर्त नहीं और हवा चलती नहीं ! आरों याला अन्या दीपक के होते हुए भी क्रम नहीं देल सकता, उसी प्रशास ये विश्वती सुद्धि के श्रित्यावारी त्रिया होते हुए भी उसको देखते नहीं है। [४-६] श्रामे, ज्योतिष साख ६,ज साख, सामुद्धिक साख, शहन त्रास्त्र उपातन्त्रास्त्र और श्रष्टाम निमित्त सास्त्र मा श्रम्यास न्यंत्र श्रमेक लोग भी-य्य की दिया और उसके फल को जान ही लेते है

शास्त्र उतात-शास्त्र और अष्टाग निमित्त शास्त्र वा ध्यसास वरवे भनेक लोग भनित्य की दिया और उसके फल को जान ही लेते हैं न १ यदि किया और उसका फल न हा तो फिर ऐसा क्षेत्रे हो सकता है गो भी श्रवित्यावार्ग नेहता हो कहेंगे कि सब शास्त्र मचे थोडे ही है १ वे तो हक्षेत्र शास्त्रों को जानते ही नहीं फिर तो उन्हें कुठ कहते में कुढ़ वाषा नहीं श्रात्तों। [३-९०]

[ ++

याहियां की चर्चा ————————

किन्तु, जगत् का सन्य विचार करने वाले श्रमण् श्रीर झाळ्या ऐसे ही कहते हैं कि दुःख तो श्रपने दिये से ही होता है, दूसरे के किये से नहीं। इसी प्रकार मीड सी इंडान श्रीर उसके श्रनुसार श्रावरण से ही प्राप्त होता है। [११]

प्रजाको जो मनुष्य ऐसा हितकर उपदेश देने हैं, ये ही हस

जगन के चहुरूप नायक हैं। उन्होंने इस संसार को भी शाधन कहा है, जिसमें राचम, देव, सुर, सात्पर्ध से सेहर प्राकाशमामी या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों मो प्रपने प्रपत्न क्यान कमें के प्रमुक्तार सुख-दुष्त भोगते हुए जन्म-नस्या प्राप्त होना रहना है। इस चक्र में से महा कष्ट से सुरकार मिल सस्ता है। विषयो तथा कामभोगों में प्राप्तक प्रदा्त वास्तार उसी को प्राप्त वस्ते रहते हैं क्योंकि कमें से कमें का चय नहीं हो सहता। कोई दिखा दुद्धिमान् मनुष्य ही प्रक्रमें से कमें का नाश कम्बे इस चक का प्राप्त कर सकता है। [१२-१४]

रहते हैं क्यांक कम से कम का पेप गुरु हो कम दे रहा चिक का द्वादानाम् मुख्य ही अरुमें से कमें ना नाश कम्ने इस चक का अपन कर सकता है । [ १२-१४]

जिसको इस चरमें से छूटना हो वह वैसे ही जगन् के जोति-इरुप्य और धर्म के सार वालानार करके उसे प्रस्ट करने वाले महासामाओं के निकट रहे क्यों कि वे आपने को तथा संमार को महासामाओं के निकट रहे क्यों कि वे शि अपने को तथा संमार को जीवों की गति ( भविष्य की जर्में-सित) और खरानि ( मुस्त्य मां) को, जन्म तथा मरण को, शास्त्र तथा अग्राम्य को खीर मनुष्य के पर जन्म को जानते हैं। वे आपत ( अग्रामा में कमों का प्रमेश) पेयर, (कमों को आनते हैं। वे जानते के प्रनेत, का मान की निता ( कमें-मान) को जानते हैं। वे जानते के अग्रान, का मान की निता है। वे उपन्य को अग्रान की स्वाप्य जानते हैं। वे जानते के ज्ञान को मान की निता है। वे उपन्य को अग्रान की विशेष का स्वाप्य जानते हैं। वे उपन्य का अग्राम की का स्वाप्य जानते हैं। वे उपन्य की स्वाप्य ज्ञानते की निता है। वे उपन्य का स्वाप्य ज्ञानते हैं। वे अग्राम की स्वाप्य ज्ञानते हैं। वे अग्राम की का स्वाप्य ज्ञानते हैं। वे अग्राम की स्वाप्य की स्वप्य की स्वाप्य की स्वा

वे होटे-युड़े मच प्राणियों को श्लीर मारे जगत को अपने समान समाको हैं। वे न्ययं किसी की हिना करते नहीं श्लीर दूसरे से कराने भी नहीं है। सर्थ काल में जितिन्दिय रहकर ध्लीर भोजनार्थ के लिये सपर कोत्रकर ये प्रीरप्य को प्राप्त किये होते हैं। इस महा गहन भंसार में वे ही बेचल जागृत रहते हैं। उनको रान्द्र, रूप, रूप, गण्य धादि विचलों में राग या हुच नहीं होता वैसे ही जीवम या मरण की भी इच्छा नहीं होती। संपम से सुरखित वे मतुष्य, स्वयं ही श्रथमा श्रम्य किमी के पास से मण जानकर, इस-संमार सं सुरत होते हैं। वे ही क्रियावाद का उपदेश हैंन तथा नुसरे को संमार समुद्र से बचाने में समर्थ होते हैं।

—ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।



# त्तेरहवाँ अध्ययन

# कुछ स्पष्ट बातें

30 (10 11 = 0 =

ध्ये सुधमरियामी ने कहा-

श्रव भे तुमको मनुत्यों के विविध प्रकार के स्थमाव के स्थमाव रुख नपट वार्ते कह सुनाता हैं। राश्रि दिवस प्रकलशील सधामानें के पास से सद्धमं जानते हुए भी कितने ही श्रवमी भिड़ बताण हुए समाधि मार्ग का श्रावस्य महीं करते। बल्कि श्रपने उपदेशक को ही चाह केसी बात कह सुनात हैं, श्रथम अग्र जानने पर भी श्रपनी इच्छा के श्रन्था श्रम्म करते हैं श्रीर परमार्थ को सुनाते हैं, या श्रपने को शंका हो तो (दूमरे जानकार के पास को सुनात कराने के बदले में) भूठ बोलते हैं खाँर बैमा ही श्रावस्य करते हैं। ऐसे मायाबी दुर्मन नाल को प्राप्त हाते हैं, ऐसा ग्रावस्य करते हैं। ऐसे मायाबी दुर्मन नाल को प्राप्त हाते हैं, ऐसा

थाँर, कितने ही श्रामिमानी अपने में मच्ची शक्ति म होने पर भी ब्यथे ही अपनी बदाई काते हैं आंद दूतरों को अपनी परखाई के समान तुच्छ समभने हैं, अध्यासन्यामी भित्त बन जाने पर भी अपने बाहाय, चित्रम, उम (.जो चित्रय आदक और उम द्रष्ट धारख करने बाले में, ये उम कहाते थे) और लिच्चमी इल का श्रामिम न करने हैं। ऐसे स्कुष्य सन्यामी होते हुए, भी गृहस्थ का श्राचरण करने वाले कहे जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना श्रयक्य है क्वोंकि बहुत समय तरु झान श्रीर चारित्र के श्राचरण के सिवाय जाति या इस्त किसी को बच्च नहीं सकते। [ =~55 ]

कोई मिद्ध भन्ने ही भाषा पर ऋषिकार रग्ने वाला प्रतिभा-बान् पंडित हो या प्रज्ञावान् विचारक हो पर यदि वह अपनी चुडिं, अथवा विभूति के कारण मद में आकर दूसरे का तिरस्कार करें तों वह प्रज्ञावान् होने पर भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस विवे, भिद्ध प्रज्ञान्द र्योगद, गौज्रमद बाँग प्रनमद को म करें को मद नहीं करता, वह पंडित चीर उत्तम सम्वयाना (सान्वक) है। गोज्र बादि महों से पर रहने वार्ज महर्षि ही गोज्र से रहित परम गति को प्राप्त होते हैं। [ ३२-५६ ]

को भिन्न अपने सर्वस्व कर स्वाग करके को कुछ करता स्वाग प्राहार मिन्ने उसी पर रहने बाला होने पर भी यदि मानप्रिय और आत्म-प्रशंसा की कामना रखनेवाडा हो तो उसका मन्याम उसनी प्राजीविका ही है। ऐसा भिन्न ज्ञान प्राप्त किये विना ही बार बार हम संसार को <sup>प्राप्त</sup> करता है[ १२ ]

कितने ही भिद्ध भगडालू, कलहियन, उब और कांधी होते हैं। व कार्यों में से कभी छांति प्राप्त गर्दी कर सकते। मिद्धकां तो गुरू की आशानुसार चलने बाला, लज्जाकील, छपने कर्तन्य में लगर, निष्कर्य, मधुर छार मितमाधी, पुरुवाधी, गमभीर, सरक्ष आवर्ष बाला छीर ग्राम्त होना चाहिये। धर्म में स्थिर होने की इच्छा रगने बाला तो खाज्य और पाप जनक प्रमृत्तियों से दूर ही रहता है। [ १-७ ११ ]

यांति प्रदायक कांतिपुर्ण, धन के रहस्य का जानकार भिन्न तो गांव या नगर में प्रवेश करने के पश्चात, अल्रपान की लालसा रक्ते विवा, रित-अरिग दूर करके, सेंघ में हो अथवा अकेला हो पर कोंगे सेंपम में स्थिर रहकर अपनी अनिसा प्रकाश अमहाय अवश्या की मानना काता हुआ विचेर । वह क्ये ही (शाखे से) समम कर अथवा गुरू के पास सुनकर लीगों को हितकर उपदेश दे। परना किसी के भाव को तक से बात विना ही, चांहे जैसे पुत्र और अश्रद्धाल मनुष्य को उपदेश न देने लगे। मनुष्य के कर्म और अश्रद्धाल मनुष्य को उपदेश न देने लगे। क्या को समझ कर उपके हुए हाने हैं। वह अपनी प्राम्यक्र से सो अपनक विपर्यों में हुवे हुए होने हैं। वह अपनी प्राम्यक्र से कामना न करे और सिय असिय की इच्छा भी व करें। इस्ताम सी कामना न करे और सिय असिय की इच्छा भी व

[15, 25-2]

—ऐसाधी मुधर्मीस्वामी ने कहा (



कुद न होकर सब प्राणियों के प्रति हिंसा का खाग करके, जीवन-मरख की इच्छा न करते हुए वह संघारचक से मुक्त होने तक विचरे।

### चेौदहवँ। अध्ययन —(•) -

## ज्ञान कैसे प्राप्त करे?

श्री सुधर्मास्त्रामी बोले —

दे यस, अब भें तुने वहता हूँ कि जान नैसे आह करना है शाखशान आह करने का इच्छुक सामभोगों की आसिक स्थाप सर, अयनपूर्वेक महाचर्षे का पालन करता हुआ। तुरु की आजा में सहर, प्रमादादित होन्स चारित्र की विद्या से। [9]

मोह के मूल बारण गुर बी भंगति की शिष्य सदा इच्छा रहते। गुरु वी संगति के बिना संसार का अन्त यह नहीं बर सकता। मुमुख और खिलान किएय गुरु की संगति न छोड़े वर्गीकि जैसे बरावर पंच निरुक्तने के पहिले ही घोरसो के बाहर जाने वाले पंची के बच्चे को किए आदि उटा ले जाते हैं, वैसे ही धर्म के नावका में टह न हुए शिष्य को विधर्मी, गच्छ वा संध में से खला होते ही 'वह हमारे वश में आ जावगा, ऐसा भोषकर हर होते हैं। १-४ ।

सत ह. 1 (२-४)

गुरु शिष्य को कटार शब्द कहे तो भी गुरु के मित चह देप
न रकते। निदा और खालस्य साग कर सदा अपनी शंकाओं का
समाधान करने के लिये प्रशनसील रहे। बढ़ा अथवा होटा, समानपद का शथवा समान खबस्या का कोई भी उसे सिसाता हो यह तो

श्रादरपूर्वक ही मुने-समसे। इनना ही नहीं बव्हिक वह भून करता हो तो घर की कामवाली दामी श्रयवा साधारण गृहस्य भी उसकी सुपार लो कोभ किये किना उसके धनुमार करे क्योंकि वन में मार्ग न जानने वाले को कोई मार्ग वतला है तो उसमें उसका कल्याण ही है। धर्म के मार्ग्य में दर न हुआ शिष्य प्रारम्भ में धर्म को नहीं जान सरना परना जिन मगान के उपदेश से समस्य पदने के बाद मुर्योद्य पर श्लोबी से मार्ग दिकना है, वैसे ही वह धर्म को जान सरना है। [६-१२]

योग्य समय पर शिष्य गुरु से श्रयनी शंकाँ पुढ़े धाँत वह जो बतलाये, उसको केवली का मार्ग जान कर धरने हुटय में स्थापित करे। इस मार्ग में पूर्व रीति से स्थिर धर्म श्रमी तथा

दूसरें की (हिंसा और पाप से) रहा करने बाले गुरुओं के पास ही शंकाओं का योग्य ममाधान हो सरता है। ऐसे त्रिलांडट्यों मनुष्य दी धर्म की इन प्रकार कह सकते हैं कि किर प्रिप्य को योग्य कहीं होती। स्थान, शयन, श्रामन और पाष्ट्रम के सम्बन्ध में योग्य श्रामना और शुमाशुम में विवेक्यू शुरु भी शिकाते ममय प्रयोक बात को खोल कोल कर समम्मणे। [१४-६४] ऐसे गुरु के पास से इच्छिन जान सीलते वाला शिष्य ही प्रति-मावान् और इन्याल होना है। ऐसा शिष्य श्रुह मार्ग को प्रत करके, मोल की इच्छा राज कर, मज प्रतस्थावर जीवों के प्रति कप्रमार्ग और देपादित वनना है और तर और मीन का श्राचरण करता हुया भोध को प्रस्त हात है। [७०]

गुरु के पास धर्म की बरावर समझ कर, उसका रहस्य जान कर और उसको बरावर समझने के योग्य हो कर जिल्य तुसरों की उपनेश देने जाये और अस्थे-हुरे वा वियेक स्वयन गुरु के बचन की मर्थादाका उल्लेंबन न हो ऐसा उपदेश दे। इस मोहमार्थका उपदेश कैसे दिया जाय, इसको जो जानता है, उस श्रद्धालु से सिद्धान्त को कोई हानि नहीं होती [२४-२४]

जो सल्य की चोरी नहीं करता, उसको छुपाता नहीं, छल्प धार्य को बस्तु को महत्व नहीं बताता, तथा सूत्र या उसके धार्य की बना यट नहीं करता, बदी मनुष्य मिद्धान्त का सन्चा रहक है। गुर के पति भनिपूर्य वह शिष्य गुरु के कहे हुए विचारों को सोचवर वशवर यह सुनाता है। [२६, २३]

जो शास्त्र को यो.य रीति से सममता है, जो तपायी है, जो प्रभं को यशक्रम जानता है, जिसका कथन प्रायाखिक है, जो दुश्ल आर्था विनेक पुत्त है, बादी भोषमार्थ का उपदेश देने के योग्य है। प्रभं का सात्रात्कर करके जो उपदेश देते हैं, ये बुद्धिमान् संसार का अपने कर सकते हैं। प्रभंति तथा दूसों सी मुक्ति को सापनेत्राले ये अपने कर्मा स्वतं हैं। इस्ती तथा दूसों सी मुक्ति को सापनेत्राले ये किन प्रभंति और शंकाकों वा समाधान कर सकते हैं। [२०, १=]

भानी पुरप जान के बदके में भान आदर या शाजिका की कामना न करें। सन्य को न सुपाये और न उसका लोग ही करें। आन्देशरक घर्म का उपदेश न दे, मृद्धे सिद्धानों की तिस्कारपूर्वक हंसी न करे, सत्य को भी कहोस्ता पूर्वक न करे और अपनी प्रशंना न करें। अपने को जिम शात की शंका न हो, उसके विषय में दुरा ग्रह न रखे और स्वाइंक (विभन्यवाद) न अनुसर्थ करें। ग्रज्ञान पुरप समतापूर्वक प्रदेश के विषय में, यह अमुक्त रिष्ट से ऐसा है, और अमुक्त रिष्ट से ऐसा मी है,। इस प्रभार अनेकान वार्थों शेषि ! ११-२०]

थ्यपने उपदेश को शिष्य क्याचित् उलटा समके तो भी उसे जिना कटोर शब्द कहे शांति पूर्वक उमको पिर समकाथे, परन्तु कमी भी धपशब्द कह कर उसका तिरस्कार न करें। [२३]

<sup>—ो</sup>पार्धासुधर्मान्यमीने वहा।

#### पन्द्रहर्वे अध्ययन —(॰)—

# उपसंहार

**−**≎•≎-

थी सुधर्मास्त्रामी बोले — हे बालुप्यमान् ! अब तक भैंने तुम्ने मगग्रान् महाबी। के उपदेश दिखे हुए संयमधर्म के विषयमें कहा है। सार्राणमें अध

करता हूँ कि—

भगवान् महावीर अनीन, वर्गमान् और भविष्य को जानते हैं

नगींकि उन्होंने सम्य दर्शन (और हान) के अन्तायमून कर्मों का
अन्त कर दिया है। संग्रय का अन्त कर्म वाले भगवान् भहापीरो
इस्त अनुस्य भं को कहा है। ऐसे उपदेशक जगह-जगह गर्ही होंगे।
उन्होंने प्रथेक विषयमें यथार्थ उपदेश क्रिया है। ये सहा गग्य गं
सम्बस और जीवों के प्रति भैनीतुक ये। [१-२]

जीवों के प्रति हैय न करता ही संयमी मनुष्यों का गरणा धर्म है। बुद्धिमान् हम जगत् के बाप को जान कर उसमें मुन्त में जाते हैं क्योंकि चे कर्म का यथामें रक्षरत समझक कर गया कर्म भारी कर्म और हम प्रकार उनको नया कर्म-व्यत्यन मर्टी होगा। धानह मान्य के बोमसे विश्वद हुए व्यत्तकरण चाला ग्रेममी पुरस मान्य के टिप्पर्श-बारह भावना-(१) श्रनित्य भावना-सब कुछ श्रनित्य है, पेसा चिन्तन। (२) श्रशरण भावना—दुःख-मृत्यु से कोई नहीं बद्धा सकता ऐसा चिन्तन। (३) संसार भावना-श्रनेक

योनिवाला संसार दुस्तर है ऐसा चिन्तन। (४) एकव भावना - कर्मी का फल अवेले की ही भौगना है, ऐसा चिन्तन। (१) श्रम्यन्त्र भावना-शरीर से श्रात्मा श्रलग-स्वतन्त्र है, कोई किसी का नहीं- ऐमा चिन्तन (६) थ्यशुचि भावना-चह देह श्रपित्र है, ऐसा चिन्तन । (७) श्रास्त्र भावना-श्रपनी प्रवृत्तियों से ही वर्भ श्रपने में प्रवेश करते हैं, ऐसा चिन्तन। (इ) श्वर भावना-कर्मों को रोक सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१) निजेराभावना-कभों को तपादि से दृर कर सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१०) लोकभावना—

देव मनुष, बादि गतियों में मुख नहीं है, मुख तो मात्र लोक के शिखर पर सिद्धलोक में है, ऐमा चिन्तन। (११) वाधि दुलेम भावना---भैमारमें चामा को सावग ज्ञान भावना-धर्भ की प्राप्ति दुर्लभ है-ऐसा चिन्तन।

की प्राप्ति दुलंग है-ऐसा चिन्तम। (१२) धर्म दुलंग मनुष्य जन्म एक श्रनुषम श्रवसर है। मनुष्य जन्म से ध्युत होने वाले को फिर सम्बग् जान होना हुलैंभ है और उसी प्रकार धर्म के रहस्य को माप्त करने की चित्तरृत्ति भी दुर्लभ है। हम धर्म की

धाराधना के लिये ही मनुष्यलोक में मनुष्यका हुए है। लोकोत्तर

उपमंहरर [ ६२

धर्म पालन करने याला था तो कृतकृष हो जाता है अथवा उत्तम गांन को प्राप्त करता है। इसिजये, मनुष्य देह प्राप्त करके, कर्म-नाश हो ऐना पराफम प्रगट करंड, इन्द्रियों के प्रग्रह को रोक कर विकार रेहित होने का प्रयान करों क्यांदि हसरे विना धर्म मार्ग में आपराय अप्रमान है। आं आदि धाम मोग को गैंमाने की जात का मामान है जो शी-सेवन नहीं करते, वे किर मंमार में मुन्त (के ममान) हैं। विपयेन्द्रा का धन्त करने वाले पुरंप मनुष्यों के चड़स्य हैं, इमिलिये 'अन्त' को आहा करने के लिये ही प्रयान करों। देगों, राखों का चन्त (धार) ही काम करता है और पहिया भी धन्त (पुर्ता) पर ही धूमना है। बुदिमान-मनुष्य वस्तुकों के चन्त (अते, गांव का चन्त-धाहर रहना, खाहार का धन्त-सन्य-पुष्य क्षाकां, वैसे ही इच्छाकों का चन्त) को सेवन करते हैं क्योंकि उन्पत्त ही मंमार का चन्त हो सकता है। [१६-२१-४--=>>]

हम प्रकार तियने पूर्व के बमीं को नष्ट कर िया है थीर नवें
नहीं शंघने दिये, यही महाबीर फिर जन्म—सर्ख नहीं प्राप्त करता ।
याष्ट्र गिम प्रकार श्रीत को पार कर जानी है, उनी प्रकार करता ।
स्वामभोगी को पार कर जाता है। उसे तो फिर कोटे फेकरर ही
मूर्त रहता, उसी प्रकार जीन-सने की इच्छा भी नहीं हस्ती।
श्री तो वह जगन् का चचुस्प होता है। अपने कभी के कारख
मोड़-साथ का वह उपदेश देता है। वह उपदेश प्राण्यों की योगयता
के श्रमुपार मिल निल होना है। उसको मान खादर की चाहना नवें
होती। जो मनुष्य श्रद परिपूर्ध, श्रीर सर्रोत्तम धर्म का उपदेश देता
हो भी स्वाप्त से का स्थान बना हो, उस प्रणामन् तथागत के
लिये थव दस्मा चन्न (प्रातम) ही रखें १ ि − 10−1, 18−20

उस उत्तम स्थान को कास्यप ने कह बताया है। उसको प्राप्त करके कितने ही निश्चिल हुए बुद्धिमान् मनुष्यों ने शांति प्राप्त ξĘ] है। सर्व सारु पुरुषों को सम्मत ऐसा वह मोबमार्ग कर्मस्यी शब्य को उलाड फेल्सा है। इस दुवींघ मार्ग के झल की प्रस्ट करते वाले सुक पुरुष पहिले हुंगांच हुं और दूसरे भी ऐसे सुन्तर आवरण बाजे ग्रामे होने । [२९, २४, २४]

उस उत्तम स्थान को कारवप ने कह बताया है। उसकी प्राप्त करके कितने ही निश्चित्त हुए बुद्धिमान् मनुष्यों ने ग्रांति प्राप्त की है। सर्व साधु पुरुषों को सम्प्रत ऐसा वह मोहमागं कर्मेस्पी शब्द को उखाद फँठता है। इस दुवींच मागं के श्रन्त की प्रस्ट करने बाले मुक्त पुरुष पहिले होगये हैं और दूगने भी ऐसे मुन्दर आचरण बाले आगे होंगे। [२९, २९, २४]

—ऐमाश्रीसुधर्मास्त्रामीने कहा।



# सोलडवाँ अध्ययन —(॰)—

भी सुवर्मानामी द्यागे कहने लगे--

इस प्रशार जो इन्द्रियनिप्रही हो, सुमुद्ध हो, सथा शरीर पर समना न रखने वाला हो, वर्ग बाह्यण, धमल, भिद्ध, या निर्प्रस्थ

बडलाना है।

यह माह्यण इस लिये कहाता है कि वह रागहेच, पलाइ, सूटी निंदा, चुमली, चापेच, संयम में धरनि, दिग्यों में रिन, मायाधार और सूट धादि सब पाप कमें से रहित होता है, सिप्या मान्यता के किटे से रहित होता है, सम्बन्ध प्रमृति से चुण होता है, सदा यानशील होता है, धपने कहाया में तप्पर होता है, कमी क्रोप ध्यथवा व्यक्तिमान नहीं करता। [ 3 ]

यह श्रमण इस लिये कहाता है कि यह विकों से नहीं हानता, श्रांत सब महार वी श्राक्तफा से रहित होता है। यह परिमह, हिंसा, मूट, मैशुन, त्रोप, भान, साथा, लोभ, राग तथा हैगरणी पाप के कारण जिन ने पाप का कर होता है श्रीर जो झाल्या को त्रीकत करने हैं दत सब से पहिले से ही विस्त होना है। [२]

यह भिद्य हम तिये कहाता है कि यह श्रभिमान से रहित मद्र होता है और गुरु का श्राज्ञानुवर्ती होता है। यह विविध प्रकार ने क्ष्यों तथा विक्तों से नहीं हारता। श्रश्नाक्ष-थोग से उपने श्रदना श्रन्त-करण शुद्ध किया होता है। वह प्रकलकीज, स्थिर चित्र और दुसरों के न्यि हुए भोजन की मर्याटा में रह कर जीवन-निर्शाह करने वाजा होता है। [३]

यह निर्भय इस लिये कहाता है कि वह अफेला (संन्यासी-त्यानी) होता है, एक को जावनेवाला (सीच अथवा धर्म को) होता है, अगृत होता है, पाप कर्मों के प्रवाह को रीकनेवाला होता है। सुसंपत होता है, समयक पहींत से युगत होता है, आगम-ताव को समम्बनेवाला होता है, विद्वान होता है, हिन्द्रों की विषयों के तरफ की प्रमृति और अयुक्त-प्रतिकृत विषयों तरफ राग-देप रोनों के प्रवाह को रोकनेवाला होता है एका-साल्यार और क्षाम की इच्छा से रहित होता है, पानीयी होता है, एमें होता है, सीच परायश होता है, तथा समताईक आपस्य करनेवाला होता है।

(भगवान महाबीरिने कहा है।) यह सब में ने कहा है, वैसा ही तुम समस्रो वर्गोंकि में ही मन से रवा करनेवाला (सर्वज़) हूँ।

—ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



### . . . . . . .

द्वितीय खण्ड

\* सूत्रकृतांग सूत्र \*

## पहिला अध्ययन -(॰)-पुंडरीक

श्री सुधर्मास्वामी जम्बूम्वामी ब्यादि को जस्य करके वहने लगे —

भगवान् भहाबीर ने एक बार एक विचित्र देशान्त कहा था; तुम उसे मुनो ।

णुक सरोवर पानी चीर कीचड़ से भरा हुआ, सकेंद्र कमल से परिपूर्ण, श्रति सुन्दर चाँर मनोहर था। उसमे अनेक सुन्दर श्रेष्ट सकेंद्र कमल लगे हुए थे उनके बीचोबीच सरोवर के मध्य में उन सब कमलों से आकार, रंग, गंध, रस, चाँर कोमलता में बढ़ा-चढ़ा चाँर मीच में होने से परम दर्शनीय चाँर मनोहर था। [ १ ]

पूर्व दिशा से एक पुरष उस सरोवर को आया; उसकी दृष्टि उस सुग्दर बवे बमल पर गईं। उसे देरकर वह कहने लगा—भै एक आनकार, इंट्राल, पंडित, विवेकी, डिन्हमान, और, मार्ग पर हो खतने वाला और मार्ग तथा उनके उंच-नीच को काने याला मनुष्य हुं, इसलिये भैं कमलों में श्रेष्ट इस कमल को ले ही धाऊँ।

" ऐसा सोचकर वह सरोवर में उत्तर पडा। पर ज्यों उदों वह भ्रामें बद्दा त्यों त्यों पानी और कीचड़ बदते गये और वह क्रिनीर से टर निकल गया। वह उस कमल के पास न पहुँच सका।

200 505 0 00 050 2 2 22 श्रवन तो वह पीझाही लॉट सकता था श्रीर न पार ही जा सकना था। इस प्रकार वह सरोवर के बीच में ही कीचड़ में फैंस

गया । [२] फिर दत्तिण दिशा से एक दूसरा पुरुष श्राया; उसने उस कमल श्रीर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुप को बीच में फँसा

हुग्रा देखा। पर उसकी घपेचा श्रपने को श्रधिक जानकार श्रीर श्रनुभवी मानकर खुद वह उस कमल को क्षेत्रे के लिये उतरा पर वह भी पहिले पुरुष की तरह बीच में ही रह गया। [३] इसी प्रकार पश्चिम दिशा से नीसरा और उत्तर दिशा से चौथा पुरुष श्राया पर वे भी उनके समान बीच में ही फँसे

रह गये । [४-१] बाद में राग ट्रेप से रहित, (संसार को) पार जाने की इच्छा वाला, जानकार, बुशाल...ऐमा कोई भिन्न किसी दिशा या कोने में

से वहां चता श्राया । उसने उस कमल तथा फॅसे हर उन चारों को देखा। वह सम्भूक गया कि चारों धपने की जानकार तथा अशल मानकर उस कमल को लेने जाते हुए कीचड में फंसे रह गये। इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐसा

विचार करके उसने किनारे पर से ही कहा- 'हे सफेद कमल ! उद कर यहाँ ग्रा।' इस पर वह कमल उसके पास श्रा गिरा। [६] इस कथा का तालयें कोई साधु-साभ्वी के न समक सकत पर.

भगवानु महावीर ने स्वयं ही इसका रहस्य इस प्रकार समसाया था। इस दशन्त में सरोवर तो यह संमार ही है; उसका पानी वर्भ और कीचड कामभोग हैं। सब सफेट कमल जन-समुदाय और

पुँडरीक [७३

वह श्रेष्ठ वड़ा कमल राजा, विभिन्न वार्ड़ा (मत-प्रवासक) वे चार पुरुष हैं ग्रीर वह मिद्द दूमरा कोई नहीं पर सद्धमें ही है। किनारा संघ है, भिन्न का बुलाना धर्मोपंदेश फ्रीर कमल का धानाना निर्माण-प्राप्ति है। मतलब पह कि सद्धमें के सिवाय ध्रम्य कोई इस संमार-में मोल नहीं दिला सकता। से सब वार्ड़ खुट ही कमें और मास-मोगों में फ्रीर हुए होते हैं। वे दूसरों को निर्वाख ग्राप्त करायें, उसके पहिले वे ही इस संसार में हुव मरते हैं। [०-म] इस संसार में मब दिवाओं में क्रमेक म्युल्य क्रपने वर्मोनुवार

इंतर-नीच जाति या शीष्ट्र में कम-ज्यादा विभूति के साथ उपल होते हैं। उन सब में श्रविक रूप, गुल, बल, धाँ वीभव युक्त ऐसा एक राजा होता है, बर अपनी मना के भीतरी-वाहरी श्रमुकी से उसकी राजा कराता हुए। प्रज्ञा करता हुआ प्रज्ञा का पालन करता है। ( मूल में राजा को नित्तने ही विश्लेपण लगाये हैं, जैसे माता-विता से सुपालित, मर्यार को कापम राने वाला और स्वयं मर्याराधील, प्रज्ञा का पिना, पुराहित, सेतु और केतु, धन की प्राप्त और उसके स्वय में कुरणत, बिल्य, दुर्वजों का राजक, विरोधी और श्रमुकों था पालक, महामारी, पुराहित से प्रज्ञा को भयमुक्त करनेवाला, प्रथ्नी परिवर्ड में इस्त का स्वयक्त के म्यार्ट के चित्रय, ब्राह्मण नेनावनियों और मंत्रियों को राजने वाला ।) उसकी मुख्याति मुक्कर प्रनेक पंप के प्रमाण काला ऐसा मीचम्र कि उसको अपने मत में मिला लेंगे तो सात प्रत्यों सुपर-मामार्थ को प्रयत्न लिये मना न करेगा, पुराहमण प्राप्त में मता में सा लावें में अपने सात से मता से स्वार्य के प्रयत्न करने हपर-मामार्थ को प्रयत्न लिये मना न करेगा, पुराहमण प्राप्त माने हुँ और कहते हैं कि स्वप्त प्रभे को मलीसोनि जानते हैं। हमारा धर्म प्रमाण प्रकृत मामार है—

'पैर के तले से उत्तर और सिर के बालों की जड़ से नीचे तथा चमरी तक जो शर्गर हैं बड़ी जीउ है। शर्गर के टिस्ने नक ही जीय रहता है, और उसके नाश होते ही जीप का भी अपन हो आता है। फिर लोग उसरो जलाने के लिये ले जाते हैं। आग से शरीर जल जाता है, हड्डे ही पडे रह जाते हैं। उसरी अर्थी (तरगटी) और उसको उठाने वाले चार मनुष्य रह जाते हैं। इस

लिये प्रारित से जीव अलग नहीं है। जो लोग ऐमा बहने हैं कि जीव और शरीर अलग अलग हैं, उनसे पूछो तो कि वह जीव लम्या है, होंटा है, तिकोना है, बोंकांग है, लाल है पीला है सुगम्बी है, हुर्गन्ती है, कड़वा है, तीरता है, किन्त है, नरम है, भाग है, हलका है . ? ग्यान में से तलवार को बाहर र्यीच कर बताने के समान कोई आल्मा को शरीर से जलवा कि तलिल कर नहीं बता सकता अपना तिल्ली में से तेल या दही में से मकरन के समान अलग निकाल कर नहीं बता सकता अपना कर नहीं बता सकता आप कि तली में से तेल या दही में से मकरन के समान अलग निकाल कर नहीं बता सकता । इस लिये, हे भाइयो ! यह अर्गर है तभी तक जीव है। परलोक आर्य कुन नहीं है वर्ष कि मरने के बाद

मारी, पोडो हो हो, जलाखो, पकाखो लुटो, धीनो-मन आवे वहीं करो-पर सुप्ती हो में।

इस प्रकार खनेक खविचारी सञ्चय प्रवास्य लेकर खपने कल्पित पर्म वा उपदेश हैने हैं। वे किया-खरिया, सुइस-दुएकर, क्यास पाप, सायु-ध्यमायु, मिहि-धमिहि तरक या धनरक बुख भी नहीं मानते (बयों के मुख के बाद धमला तो रहता ही नहीं)। ये धनेक

वहां जानेपाला कोई नहीं रहता । इस लिये शर्रार के रहने तक

प्रमुतियों से बामभागी का सैवन करते रहते हैं । उन पर श्रद्धाः स्वनेमाने लोग कहते हैं, 'बाह, बहुन टीक कहा, निलकुत सहा बहा । है श्रमण, ने बाल्य, हे आयुष्मान, हम स्वानपान, सुप्रवास, मिटाई, यम पात, कथात और रनोहराल धर्मण करने आपना नगर। करते हैं। डम नकार किनने ही (सुर्योगमोग तथा) पृतन-साकार के साम से उस मार्ग में चले जात है और फिर ट्रूमों को भी प्रमाते हैं। पिहले तो से पापममें का खाम काने ने लिखे घरवार, पुत्र पुत्र, का खाम करने निष्ठ ध्रमण हो जाते हैं परन्तु ग्या इंच्छाओं में पर न हो मन्ते में स्था पापकों काते हैं और ट्रूमरों से पाम करवाते हैं। ऐसे श्वी खाट काम मंगि में खासक कायट खुरुष पुण्य खपने खाय हो सुन मंगि न प्रस्त हो सन्ते से हो गुरुमेमार खुरुने पर भी आर्य मार्ग न प्रस्त हो सन्ते से से न तो हम सरकते खार न ट्रूमरों को ही। गुरुमेमार खुरुने पर भी आर्य मार्ग न प्रस्त हो सन्ते से पे न तो हम सरक ही आ सन्ते हैं और न पार हो जा सकते हैं, पर वीच में ही काम भागों में एम जाते हैं।

इस ५६तर, 'जो शरीर ई वही जीव है 'यह मानने वाले 'नाजीवनच्झीरवाज़ी 'का वर्धन समाप्त हुआ । [१]

श्रप्त पंचमहाभूत को मानने वाले का वर्षन करते हैं। ये भी राजा के पान श्रास्त कहते हैं हे राजन् । इस लोक में पेंच महाभूत ही है, उनके श्रुन्तमा शान के निनंत तक वी स्थव परनुष्टे हम घरा स्वक्ते हैं। पेच महाभूत—पृथ्वी, जल, तेज, वस्तु श्रीह श्राव्या हैं। उनके मिलने से स्थव परार्थ बनने हैं। पर उन्त पेच महाभूतों को किसी ने नहीं बनाया, वे नी श्रावादि और श्राविताशी हैं। ये क्यों को उत्पन्न करते हैं पर उनके लिये पुरोहित की जरूरत नहीं रहनी। ये क्यान्य हैं। इनके श्रीरास्तर इस्ट्रे होने पर सुद्धा श्राव्या उत्पन्न होता है और यानिर का नाश होने ही उससा भी नाश हो जाता है। उसरा नाश नहीं होता। या अर्थी, सन परार्थ, और सारा सम्पर पंच महाभूतींन ना हुआ है और ये पेन महाभृत ही गुणादि सभी

सूत्रवृताग सूत्र

ডহ ] ~\_\_\_\_

लाक प्रमृति का मुख — साधन हैं। इसलिये, मनुष्य कुछ लापे-गरीववाये, मारे-मरावे, धराये-पकारीब, और खुद मनुष्य की खरीट कर पकारावें तो उससे कुछ दोष नहीं। हुस प्रकार ये लीए मी

कर पकायाये तां उसमें बुख दोष नहीं ।' इस प्रकार ये लोंग भी निया-श्रिकता, सुकृत-दुष्कृत, बल्याख पाप धादि बुख न मानने क कारण विनिध प्रवृतियो द्वारा विविध कामभोगों की मोगने रहते हैं। वे भी न तो इस थोर या सकते हैं धार न पार ही जा सकते हैं पर पीच में ही कामभोग में फेस रह जाते हैं। पंच महाभूनों को मानने वाले दूसरे पुरुष का बर्जन पूरा हुआ। [20]

पर भीष से ही कामभोग में फेंसे रह जाते हैं। पंच महाभूनों को मानने वाले दूसरे पुरुष का वर्षन पूरा हुआ। [१०] अब ईश्वर को ही सब का कारण मानने वाला तीसरा पुरुष जाता है। वह कहना है, ससार के सब पहायों का जादि ईश्वर है, अन्त भी ईश्वर है। उनकी ईश्वर ने बनाया है, ये ईश्वर में से उल्प्य हुए है, ईश्वर के हारा प्रकशितत हुए है और उनके आप्रय पर ही रहते हैं, जैसे हुए उर्द गरिर में उत्पन्न होता है। अमरण विभिन्न के उपदेश दिने अप

्षित में में नहीं छूट मकता बैसे ही वे छपनी मोडी बुद्धि से पित्र होने बालें क्षे छीर हुए से नहीं छूट सकते हैं छीर इस पार पाने या उस पार चहुँचने के बजाय वे मीच में ही कामभोगी में 'हैंप जाते हैं। इस प्रकार होशर को सबका कारण मानने याले गीनरे सुरुष का वर्षन सुग हुआ। [93]

ग्राम नियति को सारा कार्य भानने वाला चौथा पुरंप श्राता है। ये बढ़ते हैं कि 'इस समार में दो प्रकार के मनुष्य होते है। एक किया को धीर दूसरा अस्थि। को भानता है। दोनों एक ही वन्तुका कारण भिन्न भिन्न सममने है। उनमें जो मूर्य होता है, वह इस कारण को समस्ता है कि भे जो दुख उठाता हैं, रोंक को प्रप्त होता हूँ पिटना हूँ, और परिताप सहन करता हूँ पह सब मेरे क्यि का फन है। उसी प्रकार दसरा भी जब रूखी होना है ग्रीर शोक की प्राप्त होता है, तो यह भी उसरें क्यें का पत्र है। यह मुर्ध मुतुष श्रवना तथा दुमरे के दु:स का कारण यही मानना है। परन्तु तुद्धिमान् इमका कारण यह समभता है कि मुके जो कुछ भी दुख और शोर शक होता है, वह मेरे कमों का पत्र नहीं, उसी बकार दूसरों को भी उनके दूस और शोक का भारण उनक्र कर्मी का पल नहीं है, यह सब नियति होनहार के श्रमुपार होता रहता है। ये सब प्रमस्थावर जीव नियति के कारण ही शरीर सम्बन्ध को बाह्य करते हें और बाह्य-बाँदन, श्रंथापन, लगडापन, राग शीक श्रादि श्रवस्था को भोगते हैं तथा उसी प्रकार नियति के कारण शरीर का स्थाग करते हैं । वे क्रिया श्रव्रिया सुकृत टुकुत श्रादि कुछ नहीं मानते । और इस कारल विविध प्रमृतियों सं विविध कामभागों को भोगते रहते हैं। इस कारण ने श्रनार्थ एक पार भी पहुँचने के बदल में बीच में ही कामभागों में इब मस्ते हैं। नियति का माननेपाले चौथे पुरुप का यह दर्शन पूरा हम्रा।

इस प्रकार ये श्रपनी बुद्धि, रचि, तथा प्रकृति के श्रनुसार धरवार खोडकर शार्थ मार्ग को न प्राप्त करके बीच में ही काम भोगी में एम जाते हैं। [1]

परन्तु संसार में क्रितने ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसे भी हीते हें जी विशेष-विचार से मैसार के पटार्थ और भोगों का स्टब्स जान लेते हैं। वे देखते है कि मनुष्य खेत, घर, धन संपत्ति अविमाणिक श्रादि पदार्थ तथा शोडर स्पर्श रूप, रम, गन्ध श्रादि विषयो तथा क मभौगी की अपना और अपने की उनका मानते है, किना धाम्तव में उनहीं धपना नहीं कहा जा सकता क्यों कि जब रोग, शोक आदि श्रपन न चाहने थार प्रेर लगने पर भी याते हैं तो कोई हामसागी को जाकर कहने लगे कि, "कामभोगो । इस द खपूर्ण व्याधि की तुम ले लो प्योंकि सुके बडी पीडा हो रही है " तो -ैसार य भारत कामभीग उसके दुःख अधार व्याधिकी लेने में श्रामार्थ रहते है। फिर, कई बार मनुष्य ही कामभोगों को छोडकर चला जाता है नो कई बार काम भोग उसनी झोडकर चले जाते हैं। इस लिये, याम्तर में बिब से बिय कामभीय भी प्रापना नहीं है और न हम उनके ही । ती फिर हम उनमें इतनी ममता क्या रक्षे ? ऐसा सोचार वे उनका त्याग कर देते हैं।

करर जाते हुए पदार्थ तो विहरंग है। हुनकी अदेश भी नीचे की चसुर्वे अति निकट मानी जाती है, असे भता पिता, की विहन, पुत्र पुत्रिया, पीत पुत्र उर्देश, मित्र बुदु नी और परिचित कर। महुत्य स्त्मकता है कि ये सम्बन्धी उनके हैं और बह उनका। परना का शीग खादि हुल खा जाते हैं। हुमा को इसरों नहीं के सकता कीत त दूसरा दूसरे का किया हुआ भीग सहसा है। समुज्य अदेशा जन्म खेता और खबेला मरता है-दूसरी योतियों में जाता है। प्रयोक के रागद्देग, जान, चिंतन और बेदना स्थनन्य शोनी है। कभी बह साम्यन्थियों हो होइकर चत्रा जाता है तों कभी ये उसे छोडकर चले जाते हैं। इसलिये, ये निकट जान पड़ने वाले नयनची भी अपने से मित्र हैं और हम उमले भिन्न हैं तो किर हनमें ममता नयीं रहेंबें ? ऐसा मीचक्र ये उनका स्थाय कर देने हैं।

ऐना देखकर वे बुद्धिमान् मनुष्य उन सब पडायों की जासिक को छोड़ कर मिखाचर्या प्रस्य करते हैं। कितने ही अपने सम्यत्यी और संपत्ति धन को जाग कर सिखाचर्या प्रस्थ वरते हैं; दूमरे कितने ही निकंड सम्प्रत्यी और समिति नहीं होते, वे अपनी समता खाग कर भिक्षाचर्या प्रहुष करते हैं। [12]

फिर सद्गुर की शरण लेहर सह्प्रमें वा ज्ञान प्राप्त कर वह भिन्नु जानना है कि यह जगत प्रम व्यान म्यार में विभान है। इसमें पूथ्यी, जल, व्यास, वायु, वनस्यान व्यार प्रम छः प्रशार के सम्मा जीतों के मेंद्र क्याने कर्मानुसार चा कर रहे हैं। ये छा प्रशार के जीव प्रस्पर क्यासीक और परिव्रह से होने वाली विस्ता व्यादि से कर्म वन्यन को प्राप्त होने हैं। परन्तु जैसे बाँड् मुक्ते लक्ष्ती क्यारि =0]

जीवों को दुख होता है। इस लिये, किसी जीव की हिमा न करें किसी प्राणी हो मारे बीटे नहीं, कष्ट न दे अवस्दस्ती से उससे

काम न क्षेत्रीर क्ष्ट देकर उसकी न पाले । जो अस्हित पहिले ही गये हैं, वर्तमान में हैं श्रयवा भवित्य में होते वे सब ऐसा ही कहते र्थार ऐसा ही उपदेश देते हैं। यह धर्म धुर है, शाश्वत है और ममग्र लोक का स्वरूप जानकर धनुमवी तीर्थंकरो ने कहा है। ऐसा जानकर वह भिन्न श्रहिंसा धर्भ का पूर्ण पालन करने की

इच्छा से हिसा, परिग्रह श्रादि पाच महापापों से विरक्त हो जाता है। ग्रय-स्थापर जीवों की तीनों प्रकार से हिमा नहीं करता श्रीर उसी प्रकार कामभोग के पदार्थों का तीनो प्रकार से परिप्रह नहीं करता। वह शन्त्र, रूप, गंधे रस और स्पर्श श्रादि विषयों की मूर्झ की त्याग देता है ग्रीर कोध, मान माया, खोभ, रागद्वेप, क्लह निंदा, चुगली शादि को त्याग देता है। वह सयम में श्रशीति नहीं करता, कपरं से ग्रमत्य नहीं बोजता, श्रीर मिथ्या सिद्धान्तों में श्रद्धा नहीं

रणता । संहेप में वह भिज्ञ संसार प्राप्ति के पाप-म्थानों से दीनों प्रशार से निवृत्त होकर विरक्त हो जाता है। टिप्पर्शा पापस्थान श्रद्धारह हैं—(१) हिंमा (२) श्रसन्थ (३) चोरी (४) मेथुन (४) परिमद (६) क्रोध (७) सान (¤) साया

(वपट) (१) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) वलह (१३) सम्यास्यान (मूटा चादेप) (१४) पैशुन्य (सुगर्ला) (११) रनि-ग्ररति (१६) परपरिवाड ( दूमरी की निंडा ) (१७) मायामिध्यात्व (१८) मिध्यादर्शनशाल्य (सुगुरु, सुदेव, कु भी को सबे मानना)

पुडरीक [ मृश् यत जानता है कि जगत में साधारखतया गृहस्थ और अनेर

श्रमाच जाह्यचा हिंसापरिप्रहादि से बुक्त होते हैं। ये तींची श्रकार से आपियों की हिंसा और कामभीय सम्बन्धी जब-चेतन पदार्थी के परिग्रह से निमृत नहीं होते, परन्तु मुक्ते तो लाहिसक और अपरिग्रह हाना है। मेरा सन्याची जीवन यदापि उन हिंसा परिग्रहादि से बुक्त गुप्तरी लागि के आधार पर बीतता है पर वे पहिले भी हिंसा आदि से रिहेत नहीं थे, अब भी बैसे ही हैं। ऐमा सोचनर वह भिद्ध सर्पार को ये ये योग्य ही उनका आधार लेकर अपने मार्ग में अय नशील सहता है।

भिन्नुजीवन से श्राहारशुद्धि ही मुख्य होती है इसलिये वह इस विषय में बहुत सावधानी रखता है। मृहस्था के अपने लिये ही तेयार रिये हुए भोपन में से बड़ा-धरा मान लाकर श्रपना निर्वाह करता है। यह जानता है कि मृहम्थों के यहा श्रपने लिये श्रथवा श्रपने सुद्रम्यियों के लिये भोजन तैयार करने की अथवा सप्रह कर राग्ने की प्रमृत्ति होनी है। ऐसा दूसरे ने अपने लिये तैयार किया हुआ श्रार र दसमें से बड़ा हुआ, देने बाले, लेने बाजे श्रीर महण करने तीनों के दोपों से रहित, पवित्र प्रासुक (निर्जीव), हिंसा से रहित, भिज्ञा माग कर खाया हुआ, माधु जान कर दिया हुआ, श्रनेक स्थानों से थोड़ा थोड़ा गाँचरी हिया हुआ भोपन ही उस को आहा हाता है। उस भोजन को वह भूप के प्रयोजन से, दीपक को तेल थीर फोड़े पर लेप की ग्रावश्यकता के सभाग भावना रख कर सेगम की रत्ता के लिये ही साप क बिल में धुसने के समान (सुद्द में म्बान लिये विना) धाना है। साने के समय धाता है, पीने के समय पीता है, तथा द्वरी पहिनने मोने वी मन कियाए वह भिद्र याग्य समय पर बरना है ।

सूत्रहर्तांग सूत्र =+] टिपाणी-भिन्न की श्रत्रपान की प्राप्त करने में 'गवेपणा', स्वीकार करने में ' प्रदृष्टिपणा ' श्रीर उसको भोगने में 'परिभोरीपणा ' से सावधान रहना चाहिये । भिन्नान्न की गवेपणा में वह दाता (गृहस्थ ) सम्बन्धी १६ उद्गम टोप श्रीर माहक (सायु) के १६ उत्पारन दोप होडे । प्रहर्णपणा के दाता और प्राहक के दस दोष होडे श्रीर परिभोगैयणा के टीप साधु भिक्षक भीगते समय छोड़े । १६ उद्गमदोप—(१) श्राधाकर्मिक—जी भोजन गृहस्थ ने सब सम्प्रदायों के साधुश्रों को उद्देश्य कर बनाया हो। (२) उद्देशिक—साधु के श्राने पर उसके लिये ही मिश्रण कर (गुड-घी थाति से ) बनाया हो। (३) पूर्तिकर्भ-ग्राधा-कर्मिक आदि से मिश्रित । (४) मिश्रकर्म - थोड़ा अपने लिये

योडा साथु के लिये इस प्रकार मिश्रित पहिले से ही पकाये। (१) स्थापना कर्म—माथु आयेगा तब उसे दूँगा ऐया मोध कर खलग रूगा हुछा। (६) प्रायुतिक—संकरव करके उपडारस्य दी हुई निजा। (२) प्रायुक्तस्य—प्रकाश करके फ्रीपेर में से लाग्न निजा देगा। (२) फ्रीत—सायु के लिये गर्नारी हुई। (६) प्राप्तिय—उपात लाक्द दी हुई। (१०) पराहुत—प्रयुत यहां का इत्का पड़ीसी को देकर उससे बरने में ग्रस्का साक्द देगा। (१२) प्रायद्वात—अपने यहां का इत्का पड़ीसी को देकर उससे बरने में ग्रस्का साक्द देगा। (१०) प्रायुत—अपने पह का स्वाप्त स्वाप्त स्वर्ण माथु के स्थान पर लाक्द देगा।

(१२) उर्दमित्र —कोटा कोटी में खीप कर बंद किया हुआ उत्साद कर देना। (१३) मालाहत —माल-मचान धारि -र्दनी जगह पर राया हुआ नर्भनी धारि से उतार कर देना। (१४) ब्रास्ट्रेच-हुबंल श्रयवा नीकर के पाससे हीन-बुडा कर देना । (११) बनिस्छ — ट्रें तीन मालिक की वस्तु एक दूसरे से बिना १३ देना । (१६) श्रव्यवसूर—एकते हुए सीकन में साधु को देन कर और डाल देना ।

१६ उत्पादनदोप-(1) धात्रीवस-श्राहार प्राप्ति के लिये गृहस्य के बालक की दाई के समान खेलावे ! (२) दत-मृहस्य के सम्बन्धियों के समाचार ला दें । (३) निमित्त-सुख-दु.ख, लाभ, हानि, का भविष्य चतावे । (४) - ग्राजीविक-स्वयं दाता के ज्ञाति-कृत का है ऐसा कहे। (१) वनीपक--गृहस्य और उसको इष्ट वस्तु की प्रशंसा करे, श्रपना दुःख भार करे इत्यादि । (६) चिक्तिमा-दवाई करे । (७) क्रोधपियड-शाप शादि की धमकी दे। (६) मानपिंड-में ने तो तेरे यहां से ब्राहार लेने की होड़ लगाई है ऐसा फहे।(१) मायापिएड-चेप म्रादि बदलकर म्रावे। (१०) लोभपिगड-रसयुक्त भोजन प्राप्ति का प्रयत्न करें । (11) सेस्तवर्षिड-श्राहार लेने के पहिले श्रयवा पीछे गृहस्य की स्तुति करे । (१२) विद्यापिड-निद्या के द्वारा प्राप्त करे । (१३) मेंब्रपिंड-मेन ब्रादि द्वारा प्राप्त करे। (१४) वृक्षयोग-बशीकरण श्राटि के चुर्व सिखा वर प्राप्त करें। (१४) योग-पिंड-श्रदृश्य होने श्रादि के लिये श्रेजन श्रादि योग मिला दे। (१६) मृतकमें--मया, मृल धारि नत्त्रो की शांति के लिये मुल चाडि से स्नान चादि अनुष्ठान मिथा दे।

ग्रहशैयका के उस टोप-(१) शेकित-टाता को थाहार देते सदीप निर्दोप की शंका हो। (२) म्रविन-जल ग्रावि सचित्त पदार्थी से साग हुआ। (३) निविस—सचित्त पदार्थी के उत्तर अथवा बीच में रता हुणा। (४) पिहित आहार अधित हो पर मचित पदार्था से उन्ना हुआ हा ( अध्या इससे विपरीत )। (१) महत—मचित पूर्वी आि एर से एक्ट्रा किया हुआ। (६) दावक—अयोग्य अवस्था के दाता के पास से खिया हुआ। (७) उन्मिश्रित—मचित पदार्थी से मिश्रित। (६) अपरिचत—बरोबर न पका हुआ अधवा दो मासिक का होने से एक दी समाति के रिस्ट दिवा हुआ। (३) लिप्प—म्ही, दूर्य आदि इस्य जिनसे काम पढ़े वा आदि अपन—चरीत हाथ वर्षन आपि भर नावें और वाद में हाथ धीने पर कमें काम। पड़े। (५०) खुग्नि—चरीत-देते दुलता हुआ जेना।

परिभोगपणा के चार टोप—

(1) सयोगना— रूप, राकर, पी धादि स्वाट क लिये मिला कर ग्रामा। (२) ध्राप्तमाण नितमा धारार लेने की विधि हो उससे धरिक स्वामा। (३) इगाल-धूम-ध्रम्या ध्राहार देने वाले बी स्तुति और दुरे ध्राहार देनेवाले की निदा कर के लाना। (४) ध्राप्तस्य-शालों में को हुए प्रमागों के बाहार स्वाट ध्राहार स्वामा।

िर यह भिष्ठ पहिले से ही यह इन्ह्या नहीं रहना हि भै ने जो इन्ह्र देखा है, मुना है, जिनन क्या है, जाना है उसके इता, स्थया विधिक्षेत्र किये हुए तब, नियम, ब्रह्मचर्य या स्थम के निर्वाहार्थ ही जीपन व्यतीन करने से भै इस देह को स्थाग कर, सब पुंडरीक [ ५१

काम-भोग जिनके स्वाधीन हैं, ऐसा देव बनूं या सर्व प्रकार के श्रनिष्टों से रहिन सिद्ध होई या इस लोक से जन्म प्राप्त करूंन करूँ।

मर्यांडा का प्यान रक्ते वाला वह भिष्ठ धूमते-युमते वहां जाता है, वहां स्वभावन धर्मापदेश करता है। क्षांड प्रवच्या खेते को तैयार हो श्रधमा न हो तो भी सन्न सुनने की इच्छा रज्जे वालों को शांति, बैराम्य, निर्माण, शींच, ब्युजा, सुदुता, लक्षुता, तथा सन्न प्रीमी, प्राण्ठी, भूतों श्रीर सांचो की श्रद्धिसा का धर्म वह सुनाता है। टिपर्था—यहा जीव, प्राण्, भूत श्रीर सच्च समानार्थ है किन्तु भेट के लिये कोई २ -पंचादिय जींचो को जीव, शैनीन-चार इंटिय जींचो को प्राप्त, वनस्पति के जीमें को भूत श्रीर एप्पी, जल,

चायु तथा श्रम्भि के जीवों को संघ मानते हैं। यह भितु कल, पान, वस्त्र, स्थान, निस्तर या स्थ्य कामभोगी

यह भितु कल, पान, सक्त, स्थान, जिन्तर या द्यस्य क्यानभौती के लिखे धर्मोपदेश नहीं देता दिंतु श्यने पूर्वकर्मों के कारण दिना म्लानि के देता है !

ऐसं गुणवान भिन्न के पास धर्म सुनकर समाध्वर परारुसी पुरुष उस धर्म में प्रहत्त होते हैं उसके हारा सर्व शुभ साधन संपत्ति से शुक्त होते हैं, सत्र पापन्थानों से निवृत्त होते हैं; और संपूर्ण भिन्न वा प्राप्त करने हैं।

इस प्रसार धर्म ही में प्रयोजन स्पतेयाला, धर्मिन्द तथा मोचपायणा कोंड्रे भिद्ध ही बसतो में श्रेष्ट उस श्वेत बसल की प्राप्त कर सरना है, या न भी प्राप्त करें। कर्म संग तथा संसार का स्वस्थ जानने बाला और सम्पक् हर्

प्रइतियुक्त, अपने कल्याख् में सप्तर, जितेन्द्रिय वह मिड्ड श्रमख प्राह्मण, चांत, टांत गुप्त (अग्रुम प्रवृतियों से अपनी रखा करने वाला) मुक्त, ऋषि, मुनि, कृति, बिहान्, मिड्ड, रहु (क्टोर संयम पावने

ुः का क्षेत्र करण करण (पंच महामन चरण और उनकी रहा के के लिये समितिगृप्ति चानि करण) का पार जानने वाला कहलाता है। [18-14]

-- ऐसा श्रीसुधर्मान्वामी ने कहा।



### द्सरा अध्ययन --(•)--

## तेरह क्रियास्थान

(t)

र्था सुधर्मास्त्रामी कहने लगे —

हे शाबुष्मान् ! भगवान् महानीर् के पास क्रियास्थान (क्रमेश्रयन के स्थान) के सामध्येष मुना हुवा उपरेश भै ययाक्रम तुसे कहता हूँ। उसमें सुरक्तः धर्म और अध्ये प्रेरियानीं का वर्धन है। धर्म का स्थान-उपराम चुक्त और अधर्म का दनके विपरीस होता है।

त्रीव दूसरे जीवों-नारकी, तिर्वेष (यशु-पर्वा), मनुत्य थार देव के मित १३ प्रकार से पाप करता है, दूससे उसको कर्म का बन्ध शेता है। इस कारख ये क्रियाध्यान शहलाते हैं। ये तिम्न हें—

- (१) व्यर्वेड प्रयविक कियाम्यान--हुछ 'वर्ध' (प्रयोजन) के किये हुए पाप से प्राप्त होने बाला कियास्थान। असे बोड व्यप्ते या प्रपन्तें (माता-पिना व्यर्दि कुटुक्वी और मित्र परिचित अग) के लिये प्रय स्थावर जीकों की हिंसा करें, कराये या ब्रह्मित दें।
- (२) श्रनधेदंड प्रथिक—विना बुख प्रयोत्तन के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला किया स्थान । जैसे कोई श्रविवेकी मूर्ध मनुष्य निना किसी प्रयोत्तन के श्रय-स्थापर की दिसा करे कराये या श्रनुसनि दें ।

- (३) हिंसाइट प्रथमित प्रातो की हिमा क पाप प कारव में प्रात होने पाला दियास्थान । शैरी बोई मनुष्य लेगा सोच कर कि समुद्र प्राणी या मनुष्य ने मुक्ते मेंने साथित्या वा या प्रत्य को क्ष्य दिया था, इना है या देता, स्थादर द्रश्य जीता की हिमा करता है।
- (४) धरस्माद्य प्रथावर—धनाम में हुण पाप ये बारख प्राप्त होने वाला दियास्थान । जैन बीड मनुष्य मुग धादि जानवेश यी रिकार करने धाजीविरा स्थानता हो, यह कियी धन्य प्रार्था वी मुग नव र वाल मार दे और हम प्रशाद वह तृस्तर प्रार्था स्थनतान में मारा जाये, या बीड़े मनुष्य समात वे रोनांसे बेहाम पाम वीटता हुआ स्थनतान में स्थनात के पीचे ही की काट दें।
- (१) एष्टि निषयांम २३ प्रथायिक—एष्टि के चूरने से हुए पाप के परस्य प्राप्त होनेवाला क्रियास्थान । जैसे बोहे पुरत क्रपने मन्य निष्यों के साथ कियाँ में वाब नहारी (इसके तिवाय कुलो रोट- माँग या पहाड़ के कियार ना छोटा गांव, गर्वट-प्वत से पिरा ट्रा्या गांव, महत्व-वित्यत्व पारं होता गांव, योजन तक गांव म हो ऐना गांव, होत्यास्थान की मान्य हो पिरा गांव, होत्यास्थान की मान्य हो दिनारे को एस या उत्तर काता हो पोरा स्था हुआ गांव, पट्टा-एस की राजवाला गांव, खाक्षम-लापमां का गांव, सनियंश-व्यापारियों के कार्यों या पीत का वहाय, निमम-व्यापारि विदार की कोर राजवाली) हत्या हो, यहां चोरों का धादा गिरे तो उत्तर समय चोर न हो उसे चोर मान कर वह गार जले।
  - (६) मुपानद प्रथमिक मृद्ध बोलने के पाप के कारण प्राप्त होने याला दियास्थान । जैस कोई मनुष्य प्रपने स्वय के लिये या प्रपनो के लिये मृद्ध बोले, नुलाये या प्रमुमित हैं।

(०) धर्तादान प्रयोविक—चोरी काने के पाप के कारण प्राप्त होने वाला। क्रियास्थान। जैसे मनुष्य अपने स्वयं के लिये व्यथवा व्यथनोः के लिये चोरी करें, करावे वा अनुमृति दें।

- (c) श्रापटम प्रथिक—क्षोधादि विकारों के पाप वे कारख मास होने वाला कियास्थान, जैसे कोई मनुष्य क्रीध, सान, साथा, या। लीम दन चारों में से एक श्रयबा इन चारों दृषित कलोइलियां से युक्त होकर, किसी के कप्त ने देपे जाने पर भी द्वां हुमा सिरप्र, युक्त, रिस्त क्षीर श्वस्तुस्य होकर सोकसाम्या से दूवा हुमा सिरप्र, हाथ रसकर विन्तासन हो दुष्ट विचार करने स्रो ।
- (१) सान प्रथिक—सान शहेकार के पाप वे कारण प्राप्त हुआ क्रिवास्थान । जैसे नोई मनुष्य अपनी जाति, कुल, घल, रूप तप जान, लाम, ऐश्वर्य था प्रका धादि से मटनम तोक्स त्युसों की ध्यवहेला या निरस्कार करें, अपनी प्रश्साकरें। ऐसा मनुष्य कू, पर्मेदी, चपल और अभिमानी होता है। यह सस्ते व बाट एक बोनि में से दूसनी बोनि मं और एक नरक में से नुवेद नरकमें भन्कता रहता है।
- (10) मिन्नगोप प्रयोधिक—अपने चुटुनियों के मति विना कारण सीमा के बादर कृता का पाण करने के कारण मान होने वाला क्रियारमान। जैसे कोई मनुष्य प्रपने माता पिता, भाई-पहिन, स्त्री, पुत्र पुत्री और पुत्रवपु मादि के साथ रहता हो, उनके वह सुति र दोग के लिये भी कठिन सन्ना देता है जैसे उन्हें रुपये पानी में दुधाये, उनके उपर गरम पानी दाले, खान से बाद दे या रस्सी थादि से मार भार कर उनका चमडा उपेष दे वा लक्ष्मी धादि से उन की

पीटें। ऐसा मनुष्य जब तक घर में होता है, सथ मनुष्य वहे दुःखी शहते हैं फ्रीर उसके बाहर जाते ही वे प्रसन्न होंने हैं। यह बात बात में नाराज हो जाता है। चाहे जैसी सजा उमनों देता है और उमकी पीठका मांग तक जस उटे ऐसे गश्म बचन बोसता है।

(19) माया प्रवाविक—माथा खुल-कपर के वाव के कारण प्रात होने वाला जिलास्थान । कितने ही मनुष्य मायावी और करही होते हैं, उनके कोई कम सीप्ते नहीं होते । उनकी निक्रम दूमों को घोष प्रेने की होती हैं। उनकी महात ग्रह और जुत होनी हो थे। अपन्दर से तुम्ब होने पर भी बाहर अपने होने का होंग करते हैं। आर्थ होने पर भी वे अनावीं की भाषाओं में (ग्रुप्त संकितों में) योखते हैं पूछा हो उसका उत्तर न देकर कुछ दूमरा ही कहते हैं। कहना हो वह न कह कर कुछ और ही कहते हैं। उनका कपटी मत कभी निर्भल नहीं होता। ये अपने दोष कभी स्वीकार नहीं करते। । उनको फिल कहने का निश्चय ही वे करते हैं। न उनके फारते। न उनको फिल कहने का निश्चय ही वे करते हैं। न उनके कमें से उनका प्रायक्षित ही लेते हैं। ऐसे मनुष्य का इस लोकों से कोई विश्वास नहीं करता और परलोक में भी वे नरक आरि हीन गति में धारवार जाते हैं।

(१२) जोम प्रत्यविक-कामभाग श्रादि विषयों में आसक्ति के वाप के कारत्य प्राप्त होने वाहा कियास्थान । कितने ही (तापस अध्यया साधु) अराय्य में, आक्षम में अथवा गांव काहर रहते हैं और अनेत्र पुरे कियाएं और साधना वसते हैं परान्तु वे पूर्ध संयमी नहीं होते और न सब भूतप्राणियों की (कामना और हिंदा) से सर्वथा विसक्त होने हैं। वे सी थादि कामभोगों में आसक्त और मृष्ट्वित रहते हैं। नेरह कियास्थान

पे अपने सम्बन्ध में चाहे भैभी भूडी-सच्ची बातें दूसरों को कहते फिरते हैं। जैसे, दूनरों को आहा पर हमें न सारो; दूमरों को आहा करों पर हमें ने सारो; दूमरों को आहा करों पर हमने नहीं, दूमरों को आए-देवड दो पर हमें नहीं, दूमरों को आए-देवड दो पर हमें नहीं, दूमरों को आए-देवड से पर हमें नहीं। ये सोग इस समय तक कामसोग भोग कर नियत समय पर मूख को अस हांकर असुर और पतिकरों के स्थान को प्रसार होते हैं, वहां से इंटने पर वास्वार जन्म से मूंगे-कार अपेय पा नियक होते हैं।

इन भारह क्रियस्थानों को मुमुद्ध ध्रमणवाहाण ऋच्छी तरह समस्र का खाग दे क्योंकि वे सब अधर्म के स्थान हैं।

हे बग्म, श्रव में तुमे तेरहवाँ इंपांपिक किया स्थान कहता हूँ।
पिक स्थात् ग्रव साधुनीवन (ईवांपिक किया स्थान कहता हूँ।
पी अनवान में श्रवश्य होने वाली स्वामाविक किया के कारण हो ने
साला पाप। श्राममाना में स्थिर रहने के लिये सब प्रवश्य हो मन्
स्वन और कामा की प्रश्तिकार हो कर करने वाले और
इंदियों को वश्य में रलकर सब शोगों से श्रपने को बचाने वाले और
स्वित्यों को वश्य में रलकर सब शोगों से श्रपने को बचाने वाले और
स्वित्यों को वश्य में रलकर सब शोगों से श्रपने को बचाने वाले और
स्वित्यों को वश्य में रलकर सब शोगों से श्रपने को बचाने वाले और
स्वान से भी पत्रकों के किलों के समान सुक्त किया प्रथा प्रथा से
स्वान की भी पत्रकों के किलों ने समान सुक्त हैं हुमरे चख में अगुनन
हों जाता है और सम्मान के सम्बन्ध में श्रात हैं, दूमरे चख में अगुनन
हों जाता है और तीसरे चल में नाश हो जाता है। इस प्रकार मिष्ठ
अन कर्मों से तो रहित हो जाता है। (बबूति मात्र से प्रशाम में
कर्म कर प्रवश होने के लिये मार्ग सुल जाता है। यदि ये प्रवृत्तिया
सोध, लोन शादि कथायों से हो तो कर्म श्राम से पियक कर्म
स्वित को प्रसा होते हैं क्याया में सल्त दीवाल पर फैंते
जाते वाले लकरी के गोले के रुप्त माना सुम्म ही मिर जाते हैं।)-

परातु यह क्रियारधान घर्भ का स्थान है, इस कारण सेवन काना पाहिये। भूतकालु में द्यारिक्षों कार भागवनों ने इसका उपदेश दिया है कीर इसको सेवन किया है, बन्मान में भी उपदेश देते कीर मेवन करते हैं कीर भविष्य में भी ऐसा ही वरेंगे।

इन तेरह दिवास्थानों को जो श्वरिहंत और भगवंन पहिले हो गये हैं, वर्तमानमें हैं और मविष्यमें होंगे, उन सब ने यतलाये हैं और इनका उपदेश दिया है, देते हैं और भनिष्य में रेंगे।

#### (२)

हिनने ही जीत मंत्र, तंत्र, जारचा, मारचा, लच्चा. ज्योतिय...
ग्रादि अनेक इविवाशों के झार सिद्धियां प्रमा करते हैं। इन सब
विवाशों को वे खालवान, वख्त, परवार चारि उपमोग-सामग्री ग्रास
तसने के लिये चीर विविध काममोग भोगने के लिये हीं? करते हैं।
ऐसी कुविवाशों को करके वे चानार्थ कुमार्थ पर चलते हुए मुखु वो
प्रास होने पर ग्रमुर भीर पातकी के स्थान को ग्रास होते हैं, चढ़ा
से धुंदने पर गूंगे, बहरे, या ग्रंथे होंशर जम्म जेते हैं।

कितन ही, लीग किसी के श्रनुपायी, सेवक जा नीवर पनकर (उनवा विश्वास प्राप्त करके) उनका खून करके या मार-पीट कर उनका धन खीन कर भ्रपन लिये श्राहार श्राटि भोग सामधी प्राप्त करते हैं।

, कितने ही लोग सार्गदर्शक (रास्ता बताने वाले) वन कर वात्रियों को लूट-सतोट, कर वा चार वन कर किसी के घर में खाद लगा कर या जब काट कर प्रयने वा प्रपनों के लिये प्राहार श्रादि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। कितने ही लोग गडरिये बनकर मेंद्रे आदि प्रख्यों को मार कर

तेरह कियास्थान

कितन ही लोग नहीं से पनकर मेंट आदि प्राचियों की मार कर आदार आदि भीग सामग्री प्रश्त करते हैं, बुद्ध कस्साई बनहर पाई आदि प्राचियों की मार-काट कर, जाल विद्याने वाले बनकर हिम आदि प्राचियों की मार-काट कर या निर्दिमार घन कर पदी आदि प्राचियों की मार-काट कर, या मनुषा बनकर मच्छी आदि प्रचियों की मार-काट कर, या मनुषा बनकर मच्छी आदि प्रचियों की मार-काट कर, या मनुषा बनकर गाय आदि को मार-काट कर, या गाय काटने वाले कसाई बन कर गाय आदि को मार-काट कर, या शिक्तरी कुले पालने वाले बन कर कुले आदि को मार-काट कर, या उस कुले वाले के सहायक चन कर कुले आदि भीग मार्मकाट कर, या उस कुले वाले के सहायक चन कर कुले आदि भीग पालकां मार-काट कर-चपने या अपनी के लिये आहरर आदि भीग पालकां मार करते हैं। इस प्रकार वे अपने पायकों से अपनी आधोगति करते हैं।

ग्रीर भी, क्तिने ही लांग जब सभा में बैटे होते हैं तो श्रकारण ही सबे हो कर कहते हैं, देखों, में उमपनो को मारता हूं!' ऐसा केंद्र कर ये तीतर, बटेर, लावा, कब्तर या करिजल आदि प्राधियों की मार पालते हैं।

कितने ही लोग खेत-खते या दाल-शाय के बेचने में मगड़ा हो जाने या किसी कारण से चिड़ जाने से, उस गृहस्थ समया उसके सक्कों के खेतों में सुद था दूसों से झाग सगवा देते हैं, या उनके ऊँट, गाय, घोड़े, गाये भादि पशुकों के झांगें को सुद दूसों से कटवा देते हैं, या उनके पशुकों के बार्जे को कॉर्टो-पंचारों से भर कर खुद या दूसों से खाग लगा देते हैं, या उनके इंडल, मिंग, मोरी धादि बहुम्बन वस्तु सुद या नूसों से सुद्धा देने हैं, या उनके घर पर आये हुए अमस माहायों के हम, रुंद्र, पात्र आदि खुद या दूसरों से ख़िना जेते हैं। ऐसा करके वे महापाप कर्मों से अपनी अधोगति करते हैं।

इसरे बिना कारण ही सब इन्नु करते हैं और इस साह अपनी, अधोगनि करते हैं।

कितने ही मनुष्य किसी श्रमण श्रधवा ब्राह्मण को श्रामा देख उसे चले आने का इशारा कर देते हैं प्रथवा उसे कठीर बचन सुनाते हैं। भिकार्थ प्राये हुए को कुल देने के बदकों में दे उसे कहते हैं कि मनदूरी करना पड़े या कुटुम्य का पालन न कर सकता हो या प्रालसी बेकार नीच मनुष्य होने के कारए अमण धेकर भटकता फिरता है। वे मास्तिक लोग इस जीवन की-पापी जीवन की प्रशसा करते हैं। उन्हें परलीक से बुछ मतलब नहीं। वे तो श्रपने मुख के लिये दूपतें को चाहे जैसे दुःख देते हैं पर जरा भी फिर कर देखते तक नहीं। वे बड़ी बढ़ी प्रवृत्तियां श्रीर पापकर्भ करके मन्त्य जीवनके उत्तमीतम कामभोगों को भोगते है। खान पाम, दस, शयन भादे सब बुख उनको समय पर चाहिये। महा धोकर बलिकर्भ करके, काँतुक (नजर-रष्टि दोप बादि का उसार) भंगल (स्वर्ध, दहि, सरकों श्रादि मागलिक वस्तुओं का प्राप्त में स्पर्श भादि) श्रीर प्रयक्षित (रात्रि के तुस्वमादि के या भात उठते समय के धपराकुन के निवा-रणार्थ) से निवृत होस्त, बाल काटकर, वस्माला क्दोरा, हार चादि मणिस्त्रणीदि से अपना अगार करके वे मालायुक्त मुद्दर को धारण करते हैं। उनका शरीर दंढ श्रवयर्वी वा होता हैं। वे मये बढिया कपड़े पहिनते हैं चौर धर्मों पर चन्द्रन का क्षेप करते हैं। वे सुरोभित तथा किलों से मुरवित भवनों में सुरोधित सिहासनों पर बैठकर, सुन्दर स्त्रियों ध्योर दासराधियों के बीचमें सारी राज दीएकी

के प्रकाश में नाच गान श्रीर बाजों के मधुर श्रालाप के साथ काम-भोगों में उत्तम भोगों को भोगते रहते हैं।

ये एक को बुजाते हैं कि चार पांच मनुष्य विना कहे तीड आते है धीर कहने लगते हैं कि, 'हे देवों के प्रिय! कहिये, हम बचा करें?' ऐसा देख कर अनार्थ पुरुष कहते हैं, 'अरे! यह मनुष्य हो देवें हैं असे ! यह मनुष्य हो देवें हैं असे ! यह मनुष्य हो देवें हैं असे ! यह मनुष्य हो देवें हो भी जिलतें वालतें हैं और दूखरें भी अनेक उसके ज्ञार पर जीते हैं एपएन उसको देख कर आर्थ पुरुष सोचते हैं कि, 'ये आयन्त हुए कमी में मृहत हुए मूर्व असंख्य पापकर्भ हो हुए। जी रहे हैं और असंख्य पापकर्भ बांच रहे हैं। वे अबस्य ही त्रिच्यायन में इच्यापकर्भ मांच रहे हैं। वे अबस्य ही त्रिच्यायन में इच्यापकर्भ मांच रहे हैं। वे अबस्य ही त्रिच्यायन में इच्यापकर्भ मांच रहे हैं। वे अबस्य ही त्रिच्यायन में इच्यापकर्भ मांच रहे हैं। वे अबस्य ही त्रिच्यायन में इच्यापकर्भ मार्थ न कर महेंगी।'

कितने ही मिझु कितने ही गृहस्य धाँर कितने ही गृप्यागुर संसारी इन मुखी धाँर ऐषयी की कामना करते रहते हैं। परम्य यह अपर्यस्थान बतायें है ब्रह्युद्ध है, सदा श्रम्थे हैं, घरमायों पर प्रतिष्टित है, संयम रहित है, मोहमार्थ से विरुद्ध है, सब दुर्खों को चय करने के मार्थ से विरुद्ध है, खायन्त मिथ्या है धाँर प्रयोग्य है।

अब में धर्मेरूप दितीय स्थान का वर्शन करता हूँ, उसे सुनः

इस जमर्र में सर्वत्र क्रनेक मनुष्य क्षपने क्षपने कर्मों के श्रुत्मार विविध कुलों में विविध ऐषर्थ के साथ जन्म खेते हैं। उनको छोटे-यदे घर, खेत, कम-ज्यादा नोकर चाकर होते ही हैं। ऐंधी स्थिति में जन्म क्षेकर भी कितने ही इन सब पटार्थों की ठुमकरूप जानकर, सच्ची और स्थायी शान्ति प्राप्त करने के लिये भिन्नाचर्या स्वीकार

१६ ]

सूत्रकृतांग सूत्र

काते हैं, सद्गुरु के पास से महापुरुषों का कथित धर्म जान कर प्रयत्न पूर्वक उसमें भवृत्त होते हें स्त्रीर सब पापस्थानों से निरृत्त होंकर सथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

। यह धर्भस्थान भार्य है, शह है...मोचमार्ग के भनुकूल है श्रीर सब दुर्ली को चय करनेवाला मार्ग होने से धारवन्त योग्य है।

हे दरस, कितने ही लोग बाहर से धर्भस्थान में लगे हुए

चलाते हुए रहते हैं।

नहीं होते।

उनके हाथ प्राणियों के खुन से भरे रहने हैं। ये चएड, रद चौर माहिनक हाने हैं। ये काटर्श, दुष्ट चरित्री, दुराप्रही श्रमाधु होते हैं। ये हिंमा से लेकर पश्चिह तक और क्रोध से क्षेकर मिथ्या मान्यता (ग्रहारह पापस्थान) तक के पापो में लीन रहते हैं। ये सब प्रकारके स्तान, मर्टन, गंध, विलेपन, माल्य, धलंकार तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ब्रॉर गन्ध ब्रादि विषयों में फंसे न्हते हैं। वे सव त्रकार के यानवाहन (गाडी, स्थ, म्याना, टोली, बम्मी, पालखी श्राडि) र्थीर शयनायन श्रादि सुखयामधी भोगने-बढ़ाने से श्रवकाश नहीं पाते । जीवनभर वे सरीदने-वेचने में, माशा-ग्राधा माशा तोलने मे या रुपये ग्रादि के व्यापार से पुरसत नहीं पाते। वे जीवनभर चाँदी, सीना, धन, धान्य, मणि, मोनी, प्रवाल ग्राप्ति का मोह नहीं होडते। ये जीवनभर सब प्रकार के सीटे तोल-बाट काम में लाने से नहीं रकते। ये जीवनपर सब प्रशार की प्रशत्तियों और हिंसाओं से, सब कुछ करने-कराने से, प्रकान-प्रक्रमाने से, गाँडने कुटने से, भारने-पीटने से, दूसरों को बन्धन भादि के दु.ख देने से निरुत्त नहीं होते। वे जीवनभर ऐसे ही दोपयुक्त, ज्ञान के ढंक्ने वाले, वन्धन के कारण, दसरों को परिताप उपस करने वाले शादि समार्थ कर्मी से निवृत्त

इस प्रकार घपने ही सुग्न के लिये जीवन को भोगते हुए ये अकारत ही चावल, टाल तिही, मूंग चाटि बनस्पति के जीवों कीर उसी प्रकार पश्ची, पहा और संपंटि भाविष्यों की हिंमा बरते हैं।

श्रपने बाह्य परिवार—नींडर चाकर, डामटार्सा, किमान या श्राक्षित श्राटि के प्रति वे अयन्त कृतगर्द्ध क्टोर व्यवहार करते हैं। उनके छोटे शपराध उस्ते पा भी वे उनको कठिन दण्ड देने हैं, वैसीत मार डालते हैं।

उमी प्रकार श्रपने श्रान्तिक परिवार—माता-पिता, माई-वाहिन, की, पुत्र, पुत्री, पुत्रवपु श्रादि का भी उनके क्षेटे श्रपराध करने पर भी कड़ोर दबड देते हैं। इस प्रकार उन सत्र को दुःख, शोक श्रीर परि-ताप देते हैं। ऐमा करने से वें अरा भी नहीं रुकते।

इस प्रशर को व्यक्ति क्राममीनी में श्रासक्त श्रीर मूर्जित ऐसे वे मनुष्य कम-ज्यादा समय काम भोगो को भीगकर, श्रीक वेर श्रीर

पापमभी को इक्ट्रा बरके बालु समाप्त होने पर असे पापर वा लोहें का गोला पानी में नोंचे पैठ जाता है, उसी प्रकार प्रवर्धा को लोध वर गीच नरक में जाते हैं। वे नरक बंधकार, ज्यून-पीप से पर्व हुए, गाने कीर खसदा टुर्ज्य से पूर्व, दुस्तर, कहान कीर मंदिर होते हैं। वहाँ उनको निज्ञ, स्कृति, रति, धृति, खीर मित से रहित होकर भवंतर बेदनाएँ सतन् भोगती पड़नी है। असे कोई पर्वत पर के पेंद को वास्त्रे हुए, नीचे लुक्त जाये, इस प्रकार वे एक बीलि में से दूसरी बीनि में, एक नरक में से दूसरे नरक में बहुत काल तक खगार हुए भोगते हुए, भटकते रहते हैं और बहाँ से सुटने के बाद भी वे अर्था विरेड अन प्राप्त नहीं कर सकते।

[ ग्राम प्रकेरियी दूसरे स्थान का किर वर्धन करते हैं त]

यहें। जगन में कितने ही मनुष्य बडी इच्छा, आरम्म श्रीर परिप्रार में रहिन, धार्मिक श्रीर धर्ममुके श्रातीविका चलाने बाले होते हैं। ये सब प्रश्रार की हिंसा श्रादि ज्ञान को देवनेखाले, क्यों को क्या देने बाले श्रीर क्यानों के कारण पाएकमाँ से जीवन-

भर निवृत्त रहते हैं। घर को ध्याग करके निकले हुए वे भगवेत साधु चलने में, बोलने में श्राटि कार्यों में मावधानी से निसी प्राणी को हु:ख न हो ऐसा स्पवहार करने वाले होते हैं। वे शोध, मान, माया श्रीर लोभ से रहिन, शांत, मोहरहित, अंथीरहित, शांकरहित श्रीर अमुर्द्धित होते हैं। ये कासे के यतेन की भांति निर्लेप, शेख की भांति निर्भेल, जीव की भांति सर्वेत्र गमन करने वाले, द्वाकाश की भांति श्रवलम्बनहीन, बायु की भांनि बन्धनहीन, शरदृष्टनु के जल की आंति निर्मेल हृदय वाछे, कमलपत्र की भांति निर्लेप, कन्नवे की भांति इन्द्रियों की रहा करने वाले पर्श की भांति सुन्त, गेंडे के सोंग की भांति एकाकी, भारण्डपूर्व की मांति सटा वाग्रत, हाथी की भांति शक्तिमान, वैल की भांति बलवान, सिंह की भांति दुर्धर्प, मन्दर पर्वत की भांति निष्कंप, सागर की भांति गम्भीर, चन्द्र के सुमान सौंग्य कांतिवान्, सूर्ये के समान नेतस्वी, कंचन के समान देशीप्यम न्, पृथ्वी के समान सब स्पर्शी को सहन करने वाले श्रीर घी डाली हुई आर्मन के समान तप के तेत्र से ज्ञलन्त होते हैं।

तेरह कियास्थान

इन साधुओं को पशु, पढी, निवास-धान या बख्यदि साधव सामग्री के चारों धन्तराओं में से एक भी धनराय दिन्सी भी दिशा भें जाने में बाधक नहीं होती ! वे निन्छ, शहेकार रहित और खल्य परिग्रही होने के कारण सेवम और तर से धारमा को वासिन करने हुए बाहे निम दिशा में विचारते हैं।

ये साधु मात्र संबम के निर्वाह के लिये धानस्यक हो उतना ही चार बार (चटथा भत-एक उपवास), हा बर (घट्ट भत-नो उप-बास), घाट बार (धट्टम भत-नीन उपवास), त्रम बार (बार उपवास) त्रम प्रशार हु- महिने तक होड़ कर खाते हैं धीर बर भी विधि के श्रनुसार निर्देश श्रन्न भिक्ता के द्वारा प्राप्त करके ग्याते हैं। वे श्रासन पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं, भिन्न की प्रतिमा क बारह प्रकार का तप करते हैं, और वे मोने बैठने में भी नियमबद्ध होते हैं।

उनको शरीर से ममता नहीं होनी और वे बाल, दाकी, मुछ, रोम, नल श्रादि शरीर के सनकारों से रहित होकर विचरते है। में यस नक नहीं पहिनते, खाल खुजाते नहीं, धुकते भी नहीं है।

टिप्पर्श-भित्त की बारह प्रतिमा०-पहिली, एक मास तक थन्न और जल की एक दत्ति (गृहस्थ या दाता अपन-जल देतन एक धार में आवे उतना ही) लेना। इसी प्रकार दूसरी, नीसरी, चौथी पाचनी, बढी ग्रीर सातनी प्रतिमा मे क्रमश एक एक मास बढाते हुए एक एक दक्ति बढाना । श्राटनी प्रतिमा, सात रात्रि श्रीर पुक्र दिन तक दिना पानी

पिये एकान्तर उपनाम करे. पारनेमें केवल श्रोसामन पिये. गाव के बाहर रहे, चित या बाजू से मोब, उकड़ बैटे। नों वी प्रतिमा-समय श्राठवीं के बरावर ही है, इसमें भी क्रिनारे बैटकर आसे न मीचे।

उक्टू रहकर टेडी लज्ही के समान सिर, पैर ग्रीर पीठ जमीन को छुवे इस भक्तर मोवे। त्सर्भ भी ग्राटर्भ के समान ही पर बैठने में गोदोहासन और बीरासन से संकचित होकर बैठे। स्थारहर्वी में एक रात और एक दिन विना जल के दो उपप्रास (छुटु भत्त-छ वार भोजन न करना) करके श्रीर गाँव के बाहर हाथ लग्ना करके रहे। बारहर्वी प्रतिमाम तीन उपवास करके एक रात्रि नर्दा के इस प्रकार की निर्दाप श्रीर पुरुपार्थमय चर्या के श्रनुसार जीवन

विताने हुए बहुन वर्षों तक श्रमण जीवन व्यनीत वरने पर जब शरीर

रोम और बृद्धावस्था छादि भंकतों से छिर जाये तब प्रथम में ही 'ये खाना-पिना झोड देने हैं और जिसके खिये रनतः नहानस्था स्वीकार की थी, सुंदन कराया था, सान और देत प्रसादन त्यान दिया था, इनते और जूते त्यान दिये थे, भूमिशाया या पाट पर सोना स्वीकार किया था, केश लोच किये थे, महास्वर्ण पालन किया था, देन लोच किये थे, महास्वर्ण पालन किया था, दूनरों के पर मिला मांनी थी—बह मी मिले या न मिले इसको महत्य नहीं दिया था, मानायमान, प्रमहेलना, निंदा, व्यव्हा, तिरस्तर, तर्मन, ताडना महत्व किये थे और व्यक्ति व्यक्तिम त्यान करने हैं। इसके बाद जब व्यक्तिम व्यक्तिस्वता क्रिया था सामा करने हैं। इसके बाद जब व्यक्तिम व्यक्तिस्वता स्वक्ता हो तय ये प्रमन्त, सर्वांतम, व्याधानारहित, व्यवस्वहीन, सम्पूर्ध और परिपृत्ति उत्तम 'केशन' द्वानवर्शन प्राप्त करते हैं, तथा मिद, बुद बीर सुन्त होकर 'परिनिर्वाण' को प्राप्त होते हैं व्यंत सन्त दुई बीर सन्त हात करते हैं।

िकतने ही भागवनों को श्रानिस शरीर होना है, तब दूसरे पूर्वकों के कारण दिव्य श्राह्मि, शुक्ति, रूप, वर्ध, गम्ब, स्पर्श, देह, श्राकृति, तेज, प्रशास, प्रशासन, यहा, बल, प्रभाव तथा सुप्त से शुक्त देवगति को प्राप्त होते हैं। यह गनि श्रीर श्रिपति करवाण्यस्य होती है। भविष्य में भी वे सद श्राम्या को ही प्राप्त होगे।

यह स्थान ग्रार्थ है, शुद्ध है श्रीर सब दुर्खी को चय करने का मार्गरूप है।

[ ग्रद मिश्र नामक तृतीय म्धान का वर्शन करते हैं।]

कितने ही मनुष्य श्रल्प इस्का, श्रारम्म तथा परिश्रह वाले होने हैं, ये धर्मिष्ट धर्मपूर्वक श्राजीविका चलाते हैं ; वे मुर्राल, सुवर्गा तथा १०२ो

सरलता से प्रमन्न हो सकें ऐसे मज्जन होते हैं। वे कई प्रकार की हिंसाओं से मुक्त होते हैं, किन्तु कई हिंसाओं से जीवन भर मुक्त नहीं होते। इसी प्रकार श्रमेक दूसर ऐसे टोपमय कर्मी से मुक्त होते

हैं धौर दूसरे कितने से मुक्त नहीं होते। जैसे, कितने ही श्रमखोपासक (गृहस्थ) जीव धीर धर्जाव तत्त्वीं

के सम्बन्ध में जानते हैं, पाप-पुरुष के भेद को जानते हें, कर्म श्रात्मा में क्यों प्रवेश करते हैं (ब्राध्रव), धौर कैसे रोक जा सकते हैं (संबर), उनके फल कैसे होते हैं और वे कैसे नष्ट हो सकते हैं (निर्जरा), किया किसे कहते हैं, उसका श्रधिकरण क्या है, बन्ध श्रीर

मोत किसे कहते है-यह सब जानते हैं। दसरे किसी की सहायता न होने पर भी देव, असुर, राज्यस या फ्रियर आदि उनको उस सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्त में शंका, कांद्रा श्रीर विचिक्तिया महीं होती। वे जैन सिद्धान्त का श्रर्थ जान

च्म कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिदान्त में हड्डी-मज्जा के समान धनुराग होता है। उनको विश्वास होता है कि, "यह जैन सिद्धान्त ही श्रर्थ श्रीर परमार्थ रूप है, श्रीर दूसरे सब श्रनर्थरूप हैं।" उनके घर के द्वार धारी निकले हुए होते हैं। उनके टरवाले धारपागर्नों के लिये खुले रहते हैं। उनमें दूसरों के घर में या श्रन्तः पुर में घुम पडने की इच्छा नहीं होती। वे चतुर्दशी, श्रष्टमी श्रमावस्या श्रीर

पूर्णिम को परिपूर्ण पीपध झन विधिपूर्वक करते हैं। ये निर्धन्ध श्रमणों को निर्देश श्रीर स्वीकार करने थोग्य सान-पान, मेवा-मुखवाम, बस्र-पात्र, कम्बस, स्तोहरण श्रोपध-भेपन, सोने-बैटने की पाट, शरया और निवास के स्थान शादि देते हैं। ये श्रनेक शीलवत. गुणवन, विश्मणवत, प्रत्यारयानवत, पोपशोपवास श्रादि सपकर्मी द्वारा

चारमा को वामित करते हुए रहते हैं।

इस प्रकार की चर्चा से बहुत ममय जीवन स्वर्गत करने पर जब उम श्रमणीपामक का शरीर रोग बुद्धावस्था, श्वादि विशिष्ठ मंक्ट्रों से विर जाता है तब श्वयवा यो ही भी वह खाना-पीना ख़ींड देना है तथा श्वपने क्लिये हुए पाप-कर्मों को गुरू के सामने निवेदन करके उनका प्रयक्षित स्वीकार करके सम्माधियुक्त होता है (भारणान्तिक संबेपणा धारण करता है) और श्वायुष्य पूर्ण होने पर मृत्यु को ग्रास हो कर महाखद्धि और महासुति से युक्त देवलोकोंमें से किमी देवलोक में जम्म क्षेता है।

यह स्थान आर्थ है, शुद्ध है, संशुद्ध है और सब दुखों को इय करने का मार्गरूप है।

यह मिश्र नामक नीमरे स्थान का वर्शन हुआ।

जो मनुष्य पाप से विरक्त नहीं होता, वह बालक के समान मूड है और जो विरक्त हो जाना है, वह पंडित है, जो कुछ है और कुछ नहीं है, वद बाल और पंडिन है।

जो अविरित्त से युक्त है बही स्थान हिंमा का है और स्थान है। जो दिरित का स्थान है, वही आहिसा का है और स्वीकार करने योग्य है। जिनमें बुख्न विरित्त और बुख्न अविरित्त है वह स्थान हिंसा और आहिमा दोनों का है। (तो मी) वह आर्थ है, सेशुद्ध है और सन दुरों को एथ करने का मार्गस्य है।

#### (8)

[ श्रव उपसंहार में सारे श्रष्यधन के साररूप पुरू श्राप्याधिका कहते हैं— ]

क्रियावादी, अक्षियावादी, अज्ञानवादी, और जिनयवादी, ऐसे जिसिन्न वाहियों की संस्था ३६३ कही जाती है। सब लोगो को वे पानिर्वाण धोर मोक्ष का उपदेश देते फिरते हैं। वे श्रवनी ध्रपनी प्रका, छन्द्र, शील, दक्षि, रखि, 'मृत्ति धीर संकृष्य के ख्रानुसार खलाग ध्रालग धर्ममार्ग स्थापित करके उनका प्रचार करने हैं।

एक समय ये सब-वादी एक यहा घेरा बनाकर एक स्थान पर बैठे थे। उस समय एक मनुष्य जलते हुए शंगारों से भरी हुई एक ककाई लोडे की भड़ासी से परइ कर जहाँ वे सब बैठे थे, उस का लावा और कहने लगा—'हे मतग्रादियों! तुम सब अध्यान स्थान प्रभागों के प्रतिपादक की और परिनिर्वाचा तथा मोल का उपदेश देते फिरते हो। तुम इम बलते हुए शंगारों से भरी हुई यहाई को एक शहुर्त तक खुले हुए हाय में पकड़े रहो।'

ऐमा वह कर वह मनुष्य उस जलते हुए श्रेगारों की कज़ है को प्रयेक के हाथमें राजे की गया। पर वे अपने अपने हाथ पीड़े हटाने बता। ता उस मनुष्य ने उनसे पदा—" है मनुषादियां! तुम अपने हाथ पीड़े बयो हटाते हो ? हाथ न जलें इस खिये ? और जा वा दारें ? दुख्य हु च्या हो इतीलिये अपने हाथ पीड़े हटाते हो, यदी बात है न ?

"तो इसी गज या माप से दूसरो के सम्बन्ध में भी विचार परना यही पर्भविचार वहा जाब या नहीं ? बम, तब तो छव नापने का गज, प्रमाल खीर धर्भविचार मिल गये ! खतपुत्र जो अमण झाहल ऐसा परते हैं और उपदेश देते हैं कि सब प्राखियों का माराना चाहिये, उनके पास जबरदस्ती से बाम खेना चाहिये, दुन्य देना चाहिये, वे सब भविष्य में दूसी प्रमार बेरन-भेदन खीर जन्म, जरा, मरल दो

माप्त होंने और धनेक योनियों में भटनते हुए अवसागर के हु हों की

भोगेंगे। उबरो मातृमरख, पितृमरख, आतृमरख और हसी प्ररार पनी, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधु की मृखु के दुःख भोगले होंगे तथा बारिहता, दुर्भाय, श्रानिष्टयोग और इष्टिबेशेग श्राटि अनेक प्रकार के, दुःख-कंताप भोगने पड़ेंगे। उनको सिद्धि या बोध भास होना श्रराक्य होगा। वे सब दुःखें इर धन्त नहीं कर सर्वेगे।

"पान्तु जो श्रमण ब्राह्मण श्राह्मस धर्म का उपदेश देते हैं, वे सब दुःखों को नहीं उठाउँनी और वे सिद्धि और वोध के प्राप्त करके सब दुःखों का अन्त कर सकेंने।"

पहिले के बारह कियास्थान को करने वाले जीवो को मिद्धि,
इदि और मुक्ति प्राप्त होना कठिन है, परन्तु तेरहर्षे कियास्थान को
करने बाले जीव सिद्धि इदि और मुक्ति प्राप्त करके सब दुःखों का प्राप्त
कर सकें। इसिलिये, आतमा के इच्छुक, आतमा के करवाण में प्राप्त
आतमा पर अनुकाण जाने वाले और आतमा को इस करागृह में से
हुड़ाने का पराध्रम और प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य अपनी चालमा को
इन बारह कियास्थानो से क्यांने।

--ऐसा थी सुधर्मास्वामी ने वहा।



#### तीसरा अध्ययन ---(०)--

## आहार-विचार

(1)

श्री सुधर्मास्वामी बीले-निर्दोष श्राहार के सम्बन्ध में भगवान् महाबीर के पास से सुना हुआ उपदेश कह सुनाता हूँ।

कितने ही जीव घपने कभी से मैरित होकर विविध पदार्थों की भोनिरूप पृथ्वी में वनस्पतिरूप में अपने अपने वीज और उत्पत्ति-स्थान के धनुसार उत्पन्न होने हैं। वनस्पति के दूसरे चार प्रकार होते हैं; (1) सिरे पर खगने वाले-ताड, आम आदि; (२) कंद-आल् आदि; (३) पर्य-गजा आदि (७) स्क्रय-मोगरा आदि।

(1) ये वनस्पति—जीव पृथ्वी में चुक्त्य उत्पव होकर शृथ्वी का रस कींचते हैं। ये उन शृथ्वी शरीर के विवाय दूमरे जल, तेज, बालु और वनस्पति शरीरों का मक्य करते हैं। इस प्रकार वे प्रम-स्थावर प्रायों को शरीर रहित करके उनका नाश्च करते हैं। किर प्रपते भक्त किये हुए और उसी प्रकार त्वचा से भक्त के हुए शरीरों को ये पचाकर प्रथम के प्राया पर रहते हैं और बढ़ते हैं। पृथ्वी में उत्पन्न होकर एप्यों के प्रायार पर रहते हैं और बढ़ते हैं। उन वृत्तों की तर, शाखर, बाली, परे, फूल आदि विविध वर्ण, गंध, रस, स्पर्ण तथा शाकृति के और विविध प्रकार के शांगीरिक परमाएं धों से यने हुए ग्रंग होते हैं। वे मब भी स्वतन्त्र जीव होते हैं, ध्यपने ग्रपने कर्मों के कारण उपन्न होने हैं, वेसा (भगवान् तीर्थकरने) हमरों कहा है।

(२) कितने ही चनस्पति जीत उपर पहे हुए पूर्धायोनीय तृती में वृष्ठस्प उपल होते हैं और उनना रम स्पन्नर और जल, तेज, बालु और वनस्पति के शरीरों का भद्रख करने उनने धाधार पर रहते हैं और बहते हैं ।

(१) उसी प्रशार किनने ही बनत्यित जीव उन वृषयोनीय वृष्टी में वृष्टक्य उत्पन्न होते हैं और उनरा सम यूगरर...... रहते हैं और यहते हैं।

(४) किनने ही जीत उन वृत्योनीय वृत्तें में मुल, करन, धर, खवा, दाली, कोपल, रसे, फल और बीत के रूप में उपल होते हैं और उनका सम वृत्यकर . ...उनके झाधार पर रहने हैं तथा बदते हैं।

दितने ही जीव पृश्वें में यूजवही के रूपमें उपक्र होने हैं, उनके सम्बन्ध में उत्पर के चर्ता प्रकार को घटा लेना चाहिये । उसी प्रकार पृथ्वी में होने बाजे घास ऑपधियाँ और हरियाली के लिये भी ।

उसी प्रकार पृथ्वी में उत्तरत होने वाले कांग्न, बाय, काय कृडण, केंद्रक उत्तरेशिय, नित्वेहणिय, सत्त्व हत्त्रग तथा वामाणिय कारि वार्मों के सावश्य में सामग्र जाये। परन्तु (इन वार्मों में से चाय, वाय, काय कारि उत्पन्न नहीं होते इसलिये) उनके मम्बन्ध में पिडला प्रकार ही धराया जाते, शेष नीन महीं। किनने ही बनस्पतिनीय पृत्ती के बहते पानी में वृत्त, वृत्तवही, तृषा, श्रीपधि शाँत हमियाती के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनमें से प्रयोक के लिये अपर के चारों महार समके नार्य, परनु उद्गर, श्रवश पद्मान, शेवाल कलानुता, हर, करोरमा, करबुमाधिय उपल, पाम, सुमुद, नित्तन, सुमान, सीमानियन, पुंत्रीक, महादेशीक राजप्र, महस्पप्र, कह्मार, कोकन्द, धर्मांद्र, तामस्प, बीम, मृणाल, पुत्रव, पुष्तनस्वाप्यी शीर भग शाहि पानी में उपल होने वाली चनमपियाँ हेसी हैं कि विनके लिये शेष तीन प्रकार प्रगये नहीं जा सकते।

धीर भी कितने ही जीव इन पृथ्वी धीर पानी में उत्पन्न होनें वाली वनस्पतियों में प्रम् (जैंगम) प्राप्त के रूप में रहते हैं धीर उनके रस कादि ग्या कर जीते हैं धीर बढ़ने हैं।

#### ( २ )

मनुष्यों के साथन्य में — मनुष्यों में से अनेक कर्म भूमि में पैदा होते हैं, अनेक शब्म भूमि में पैदा होते हैं, अनेक श्वन्ताद्वीप में पैदा होते हैं, अनेक श्वर्ष और अनेक खेनाड़ रूप में पैदा होते हैं।

उनरी उत्पत्ति इस प्रशार होनी है-

क्षी और पुरुष का पूर्कमें से प्राप्त थोनि में समील वी इच्छा से संयोग होता है। वहां दोनों का रस इकट्टा होता है। उसमें जीव की, पुरुष या नयुसक के रूप में अपने अपने यीज (पुरुष का यीज अधिक हो तो पुरुष, क्षी का बीज अधिक हो तो की और होनों का समान हो तो नयुंसक होता है, इस मान्यता से) और अवकाश (गर्भस्यान की दाहिनी वाजु में पुरंप, बावीं में स्त्री खीर बीच में

नपुंत्रक होता है, इस मान्यता से) के श्रदुसार उलाब होता है। वह जीव पहिले माता का रज पिता का वीर्य या दोनों मिलकर होनेवाली गंदी वस्तु खाता है। बाद में गर्भ बडा होने पर माता जो विविध रसों का श्राहार खाती है उसका सत्त्व ग्रुपने एक भाग (नाल) के हिरा खाता है। जन्म होने के बाद जीव बालक रहता है तब तक माता का क्य पीता है और वी चाटता है। फिर पीरे पीरे बड़ा होकर पावल, उड़द श्रादि स्याबर ब्रस प्राणों को खाता है!.

हुकी प्रकार पांच हृद्धियवाले जलचर प्राची जैसे मच्छू, हार्गुमार ग्रादि को समस्त्रा जावे, वे केवल छोटे रहने तक (भाता के दूध के बदले भे ) जल का रस खाते हैं। वे होने पर बनस्पति तथा स्थावरशस प्राची को खाते हैं।

इसी प्रकार चार पैरवाले, अमीन के ऊपर चलनेवाले, पांच इन्द्रिः यवाले जैसे एक खुर बाले, दो खुर बाले, सुनार की पुरण के समान पैरवाले (हाथी, गेंडे थादि) तथा नलवाले (सिंह, धाय थाडि) प्राणियों को समम्म जाये। वे छोटे रहने तक ही माला का दूप पीने हैं पर बरें होने पर बनस्पति तथा स्थावरास प्रायों को ग्वाते हैं।

इसी प्रकार पेट से चलनेवाझे पांच इन्द्रियवाले सांच, ध्रतगर, श्रातालिक, महोरग शादि प्राणियों को समक्ता जावे। इनमें से कोई खेडे देते हैं और कोई बरचों को जन्म देते हैं। वे छोटे रहने तक वायु का भ्राहार करते हैं, बड़े होने पर बनस्पति तथा स्थावस्त्रम प्रायों को भ्राहार करते हैं, इसी प्रकार भुआ के खाधार से अभीन पर घलने वाले पाच इन्द्रियवाले प्राची जैसे कि न्योला, घूम, बसुधा, विसमस, स्र्युन्टर गिन्द्री, गिरगद, चुड़ा, दिल्ली जोंड छोर चीउन्द्रे छादि को समस्त जावे।

इसी प्रकार आकाश में उड़नेवाले पाव इस्ट्रियवाले पड़ी और चमें के पंत्र वाले (चमनीदृष्ट शादि) रोम प पर वाले (सास ) आदि), पेटी के समान पड़वाले और विल्तुत पंत्रवाले पविषों की सममा जाये। ये जीउ होटे रहने तक माता का रस खाते हैं।

कपवा क्षेत्रत द्वारीरों के बाध्यय पर (जू, ईतंप, ब्वटमत चींटी धारि) जन्म क्षेत्रे हैं, ये औव स्थावर धीर क्षम जीवों का रम पीकर जीते हैं।

कितने ही जीव धनेक प्रकार के प्रमस्थावर जीवों के चेतन

इसी प्रकार विष्टा ग्रादि गेदी चीजों में तथा प्राणियों के चमडे पर उपन्न होने बाले जीवों को समस्त जाये।

#### (३) (१) जगत में क्तिने, ही जीव धपने कर्मों के बास्पा श्रय

- श्रथवा स्थावर प्रावियों के चेतन या श्रचेतन श्रीमों में (जलरूप उत्तम होते हैं)। ये (जलरूप श्रीम) वायु से उत्तम होते हैं। बायु उत्तर जाता है तो उत्तर जाते हैं, नीचे जाता है तो नीचे जाते हैं और तिरहा जाता है तो तिरहे जाते हैं। वे निम्म प्रका के हें— श्रीम, हिम, इहरा, चाले, बारूल और चर्या। ये जीव खुद जित में उत्तम होते हैं, उन्हीं स्थावर प्रत जावों के सम को स्थाते हैं।
- (२) और कितने ही (जलशरीरी जीव) उपर के जलों मे जल रूप उपस्क होते हैं, और उनका स्म खाकर जीते हैं।

(२) घाँर इसी प्रकार दूसरे क्तिने ही जीव अन्त के जल में जलरूप उत्पन्न होते हैं घाँर उनका रस खाकर जीने हैं।

(४) और भी किनने ही जीव उसी जल में श्रम जीवरूप उत्पन्न होते हैं और उसका रम खाकर जीते हैं।

इसी प्रकार श्रम्तिकाय बायुकाय श्रीर पृथ्वीकाय के विविध प्रकारों में कुञ्ज निगन गाथाओं से समके जावे—

मिटी, कंकर, रेती, पत्थर चिला श्रीर खनिज नमक; लोहा, कथीर ताम्या शीमा, चादी, सोना श्रीर होरा ॥१॥ हरताल, हिंगलू, मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल; श्रभक के स्तर, भीडल की रेती श्रीर मणि के प्रकार ॥२॥ गोमेंत्र, रुणक, श्रंक, स्कटिक, लोहिताल;

मस्कत, मसारगञ्ज, भुजमोचक, इन्द्रनील (बादि) ॥३॥ चन्द्रन गेहक, ईसगर्भ, पुलक सीगन्त्रिकः

चन्द्रमान, बेहुर्यं, जलकांत श्रीर सूर्यकान्त ॥ ४ ॥ इस प्रकार विविध प्रकार की उप्पत्ति, स्थिति श्रीर वृद्धि वाले सय जीव विविध शारीों में उपाल होकर विविध शारीगों का आकार करते हैं। (श्रीर उन प्राणों की सदा हिंसा किया करते हैं) इस प्रकार अपने बांचे हुए कर्मों द्वारा शेरित हो कर उन कर्मों के कारण श्रीर उन कर्मों के अनुसार थे बार बार अनेक गति, स्थिति श्रीर परिवर्तन कर्मों के अनुसार थे बार बार अनेक गति, स्थिति श्रीर परिवर्तन क्रों के अनुसार थे बार बार अनेक गति, स्थिति श्रीर

इसलिये, आहार के सम्बन्ध में हतना कर्म-बन्ध जान कर आहार के विषय में सावधान होंग्रों और अपने कल्याण में तपर रहकर, सम्पक् प्रशृतिवाले बनकर, हमेरा (इस कर्मबरू में से मुक्ति प्राप्त करने के लिये) पुरुषार्थ करों।

-- ेुमा श्री सुधर्मांन्वामी ने कहा।

### चौथा अध्ययन -(°)-प्रत्याख्यान

श्री सुधर्मास्वामी बोखे--

हे बायुप्मान्! (महावीर) भगवान् से सुनी हुई एक महत्त्वपूर्ण

चर्चा श्रव में तुमे कह सुनाता है। उसे घ्यानपूर्वक सुन।

" इस जगत में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनमे विचार या

विवेक न होने से वे जीवन भर किसी वस्तु का नियमपूर्वक त्याग नहीं करते । उन्हें ज्ञान नहीं होता कि कौनमा काम श्रन्ता है श्रीर कीनमा

बुरा। ये सर्वथा मृद ग्रीर निदित-से होते हैं। उनके मन, वचन ग्रीर

काया की एक भी दिया विचारपूर्वक नहीं होती और चाने वे अनेक

हो, जिसमें अच्छे-बुरे का झान न हो, तथा वो मन, वचन थींर काया की सब फियाएं विचार से न करता हो; संबेष में जैसा कि आप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाले मनुष्य के समान भी होश न हों, वह मनुष्य पापकर्म करता है और उसको उसका बन्धन होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है ?

उत्तर में आपार्य ने कहा— भैने वहा वही मच है वर्षों कि जो मनुष्य पूर्णी काय से खेकर असकाय तक के कु कार्यों के मीत इच्छुग्हर्क मतनितम (अप्याल्यान से पापकर्म रोकता नहीं के मीत स्थान करता महीं है, वह मनुष्य उत्तर जीवों के मित सतत् पापकर्म करते ही रहते हैं। जैसे कोई चून मनुष्य किसी के घर में छुस जाने श्रीर उसे मार शालने का मीज पाने का रातदिन सोते-जागते उसीका विचार करता रहता हो तो क्या यह उस मनुष्य के मित दोर्पो नहीं हैं? भन्ने ही फिर यह यह न समम्पता हो कि वह पापकर्म करता है। इसी मकार मड़ और श्रवियक्ती मनुष्य भी सर्य न जानते हुए भी रातदिन सोते-जागते सब जीवों के मित श्रीर्थ है।

इस पर वह 'वार्त उत्तर में कहने लगा—आपका कहना ठीक गहीं है। जगत में अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनको हम सारे जीवन में देशते ही गहीं, सुनते डी नहीं, व्यंकार करते गहीं और आनते गहीं है। तो फिर प्रयेक के प्रति (पापकमें नियमपूर्क प्याग नहीं दिया इस लिये) सतदिन सोते-जागते मनुष्य दोधों है, ऐसा क्यों कहा जागा है। इसी प्रकार जो मनुष्य यह नहीं जानता कि वह क्या स्टारता है, वह पाप कमें करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। धाउत्में ने उसके उत्तर में कहा— वोई मनुष्य पृथ्वी काय से स्नेकर प्रम काय तक के द्वाः कावीं (जीवीं के प्रति ऐसा नियम करना है कि मैं मात्र पृथ्वीकाय जीवीं को मार कर ही काम चलाउँगा, तो बद मनुष्य पृथ्वीकाय के प्रति ही दोशी है। परन्तु देश कार्यों (जीवीं) के प्रति निर्दाय है किन्तु जो मनुष्य पुरुवाकों में में किसी के प्रति भी कोई मर्पादा था नियम नहीं करना और द्वा ही प्रशार के जीवीं से खरना काम चलाना है, यह मनुष्य तो द्वा ही प्रकार के जीवीं से प्रति तो ही है न ?

यह मनुष्य जीव का उदाहरण है। उसकी पांची इन्द्रिय सहित समये करण थाँर तक्किवार किया जा सके ऐसी संज्ञा करित है। परन्तु पृथ्वी काय से खेकर वनस्पति काय तक के जीव तो ऐसे संज्ञाशिक से रहित होते हैं। इसी प्रकार कहुँ प्रम जीव भी ऐसे हैं गिनमें कुड़ कराने के लिये, दूसरा करता हो उसे श्रद्धनति देने के लिये जार भी तक्कांकि, प्रज्ञाशिक या मन या वाणी की शक्ति नहीं होगीं। वे सब मड़ जीव भी किसी भी जीव के प्रक हिसादि पायक से नियमपुर्क विस्क न होने से, सबके प्रति समान रोपी है। धाँर उसका कराय यह है कि सब योनियों के जीव एक जनम में संज्ञाबाले होकर, अपने क्लिक से कहाय ही दूसरे जनम में श्रमंत्री बनकर जनम लेते हैं। श्रमंत्री होकर किये हुए कर्मों का ही स्तर्मा अवावाले होना या न होना श्रमने क्लिये हुए कर्मों का ही एन होता है। इससे श्रमंत्री श्रमम्भ में जो तुख् पायकमें होने हैं, रम्मि जवावारों भी उनकी हो है।

इसलियें, संशी या घर्मजी जो कोई जीव हैं, ये सब जब तरु नियमपुर्वक पापरमें दूर नहीं करते, तब तरु ये पापकमी के सावन्य प्रयारवान १९४]

में दोषी ही है। श्रीर तय तक उनने श्रसयत, श्रविरत, त्रियायुक श्रीर हिंमक कहना चाहिये। भगवान् महावीर ने उननो ऐसा ही कहा है।

इस पर वह बाई। पृक्षने लगा—तो किर क्या करने से जीव संयत, विस्त या पाप कर्म का स्थामी कहा जावे ?

उत्तर में ध्याचायें ने कहा-जीते सुके कोई मारता है या दुःक उता है तो पीड़ा होनी है, उत्ती प्रकार सब जीवें को भी होता है, ऐसा समफ कर उनको दुःच देने से नियम पूर्क रित्त होगा वाहिये ! जय तक मनुष्य विविध पापकमें को करता है, तक तक यह किमी न किसी जीव की हिसा करता ही है। इसिलये, सब पापकमों से वित्त होत्तर जीवमात्र की हिंसा ग्रॉग होह करने से दक्ता ही सम्पूर्ण धर्म है। यही धर्म धुव है, निष्द है, शाध्यत है आँद लोक का स्वरूप मामुख जान पर सर्वजीं देह उपायत है हो इस प्रतर प्रवृत्ति करने काला जी मिन्नु पाप से विस्त होता है, वह स्वस्त, विश्त, निया दिन और धेदिव वहशा है।

—्रेमा श्रीसुधमस्यामी ने चडा।



#### पाँचवाँ अध्ययन —(॰)—

# सदाचारघातक मान्यताएं

श्री सुधर्मास्वामी वोक्षे---

महाचर्य धारण करके निर्वाचनार्य के लिये प्रवानवान् बुद्धिमान्
भिन्न निम्न सदाचारपातक मान्यता न रक्खे; कैसे पदार्थों की
अनादि जान कर पा ध्रमन्त जान कर, वे शाश्वत हैं या ध्रशाश्वत
हैं, ऐसा एक पछ न से क्योंकि एक पछ लेने से स्यवहार या
पुरुषार्थ घट नहीं सकता। इसजिये, इन दोनों पढ़ों को ध्रमाचाररूप
समके। [ 3- र ]

टिप्पणी-साथत-हमेशा एक रूप रहने बाला, जैसे आला हमेशा बद ही रहेगा, ऐसा मानें तो मोठ के लिये पुरुषार्थ नहीं घट सक्ता। आला को वदि ध्याधत-परिवर्तन शील मानें तो मुक्त होने के बाद भी किर बद हो, श्रतपुत्र पुरुषार्थ नहीं घट सकता।

इसी प्रकार यह भी नार्य्कंहे कि भवित्य में कोई तीर्थकर नहीं होंगे श्रीर सब जीव बन्धन जुक ही रहेंगे या तीर्थकर हमेशा होते ही रहेंगे; होटे या बड़े अन्तु को मारने का पाप बरावर है या नहीं मदाचारधातक मान्यताएँ [ १९७

है, ऐसा हुन्न भी न बहे; जो अपने लिये तैयार किया हुआ; आहार ग्यते है, ये कमों से बंधते हैं, ऐसा भी न कहे; रशूल, सूच्म , और कामांग आदि शरीतें में ही (सब प्रवृत्तियों की) शक्ति है, ऐसा भी न कहे या उन शरीतें में हुन्न शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहे; बरोंकि इन दोनों में से एक पन्न भी क्षेते से व्यवहार या. पुरुगमें , नहीं यट सकता। [४-11]

सिन्य मानें घाँर घारमा को निर्विप्त कृदस्य माने तो फिर चेवन शीव ( घारमा ) धपती कियाओं के जिसे अवाबदार नहीं रहता। घल, नीचे की चन्तुएं हैं ही देमा मानना चाहिने धारमा स्वर-हार या पुरपार्थ नहीं घट सकता। जैसे लोक घोर धलोक नहीं है,

हार या पुरपार्थ नहीं घट सकता। जैसे लोक खोर धलीक नहीं है,

ऐसा निश्रय न करे किन्तु ऐसा निश्रय करे कि लोक धीर धलीक हैं।

जीत और धनीय दृष्य हैं। उसी सकर घर्म-व्रध्यं, बच्च-माँज, पुरपार, कर्मी का उपादान और ुतिरोध, कर्मी का फल खीर उनका
नारा, किया-व्यक्रिया, बोध-सान, जीया-लोम, राग-हेव, चातुर्गनीय
संसार, देव देनी, सिद्धि-व्यसिद्धि, सिद्धी का स्थान विशेष (मिद्धियाज)
साधु-व्यसाधु बीर कल्याच तथा पाप हैं, ऐसा ही निश्रय करे, इससे
प्रन्यथा नहीं। कल्याच या पाप इनमें से एक ही को स्थीनार
करने से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। जो ध्रमच और
करने से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। जो ध्रमच और
करने से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। जो ध्रमच और
करने से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। जो ध्रमच और

सब कुछ श्रहप है या दुस रूप है, जीवहिंमा करना चाहिये या न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वार्णान कहे, श्रमुक भिद्य सदाचारी

या न वर्शन चाहिय एना मिश्चत वाहा न कह, श्रृष्टुक निश्च न वर्शन है और श्रमुक दुराचार्ग है, ऐसा श्रमित्राय न रहेते, तान देविया मिलर्ता है श्रथया नहीं मिलर्ता ऐसा न बोलता रहे। परन्तु चुढिसान् सनुष्य श्रपती श्राति का सागै बहता जाये, ऐसी सावधानी रखे। [२०-२२]

जिन भगपान् द्वारा उपदेशित इन मान्यताओं के श्रनुमार श्चन्यरण करता हुआ मेयमी पुरुष भोक्त प्राप्त होने सक विचरता रहें।[२३]

- ऐसा श्री सधर्माखासी ने कहा।



#### छठा अध्ययन −(०)—

# आर्द्रक कुमार

सम्मार की सूच्या नेन्द्रपाशों से से क्षयने को प्रश्लात से हुश कर भगवान् महानीर के पास जाते हुए आर्टक कुमार को सक्ते से अनेक मतो के प्रचारको से सेट होनी है। वे महाचीर और उनके निव्हानों पर धनेक धार्चेण करते हैं और अपनी सान्यताएँ बनलाते हैं। आर्ट्रक कुनार उन स्पन्नों यथोचिन उत्तर देते हैं।

पहिले शानीविक सम्प्रगय वा सस्थापक गोशालक उन्हें वहता है। गोशालक -हे स्थाईक <sup>1</sup> इस महाबीर ने पहिले क्या क्षिया है, उसे सुन । पितले वह स्ववेला एकाल में विचान वाला श्रमण था । श्रम वह स्ववेक भिद्याों को एमिन करने धर्मापेवेश राने को निक्ला है इस प्रशार इस स्विध्य मनुष्य ने श्रपनी शानीविका खड़ी कर ली है । उसका बनेमान स्राचरण उसक पूर्व श्राचरण से विरुद्ध है। [१२]

थाईहर—पहिले थानी और आगे भी उनका श्रम्लापन है ही। समार का साम्ह्ये स्वरूप समझ दर जिम-स्थारर जीवो वे कल्याय के लिये हचारों के बीच उपदेश देने वाला तो एकान्त ही साधना रहता है, स्वासि उसकी धान्तरिक बुन्ति तो समान ही हहती है। यदि कोडे स्थय खान दान्त कितेन्द्रिय १२०] सूत्रहतांग सूत्र

और बाखी के दोप जानने वाला हो तो उसे धर्मापदेश देने मात्र ही से कोई टोप नहीं खगता। जो भिद्र महासत, अछ्वत, कर्भ-त्रेवश के पंचतार (पाँच महापाव), और संवर तथा विरति जाति अभ्य धर्मों को जानवर कर्भके खेशमात्र से दूर रहता है, उसे भ अमस्य कहता हैं [४-६]

आहार खाने में और छी-संभोग में श्रेकेले विचाने वाले तपस्त्री को डोप नहीं लगता। [७'] आर्देक— यदि ऐसा हो तो गृहस्तों को भी श्रमख ही कहना चाहिये नमींकि ये भी ऐसा ही करते हैं ! यीज धाम्य खाने वाले और ठंडा पानी पीनेजर तिमुखों को तो मात्र खानीवाल

गोशालक—हमारे सिद्धान्त के श्रतुसार टंडा पानी पीने में, बीज र्थ्योदे धान्य साने में, श्रपने लिये तैयार किये हुए

के लिये ही भिन्न हुए समम्मन चाहिये। संसार का व्याग कर चुरने पर भी वे संसार का व्यन्त नहीं कर सकते, ऐसा भें मानता हूं। [=-१०.] गोशालक —ऐसा कहकर तो तु सब ही बादियों का तिरस्कार परता है। व्यक्षक —सभी वार्टा व्यपने मत की प्रशंसा करते हैं और प्रतिस्थित

आईक—सभी वार्स अपने मत की प्रशंसा करते हैं श्रीर प्रतिनादी का तिरस्कार करके अपने मत को प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि तत्त्व ती-समारे पास ही है, अन्य किसी के पास नहीं। परन्तु में तो सिर्फ मूटी मान्यता का ही तिरस्कार करता हूं किसी मशुष्य का नहीं। जैन निर्धन्य दूगरे वादियों के समान क्सित के रूप की हुंसी करके ध्यपे मन धाँर मार्ग का उपदेश नहीं देते। जो संयमी दिसी भी प्रम स्थावर जीव को कष्ट-दुःख न हो, इस प्रकार मायधानी से जीवन व्यतीत करता है, तो वह किमी का निरस्कार क्योंकर कर सकता है? [11-12] गोरालक-धर्मशालाधों या उद्यानगृहीं में खनेक चतुर और सोट-यटे

सार्किक और ध्वाकिक मनुष्य होगे, ऐसा सीचकर तुम्हारा ध्रमण वहीं नहीं रहता । उसे भय बना रहता है कि शायद ये सब मेजाबी, शिक्ति, युद्धिगण् और सूत्र और उनके धर्य का निर्धय जामने वाले भिद्ध बोई प्रभ पूर्वेंगे तो क्या उत्तर दूंगा । [१४-१६]

कार्ट्फ — प्रयोजन प्रथया 1 ज्वार के बिना यह कुछ नहीं करता, राज चारि दी जबरदस्ती से भी नहीं। ऐसा मनुष्य किसका भग रखेला। ऐसे स्थानों पर धदा से भ्रष्ट फनार्थ लोग ऋषिक होते हैं, ऐसी शंका से वह वहा नहीं जाता। किन्तु, प्रयोजन पक्ते पर यह बुद्धिमान ध्रमण धार्यपुरशें के प्रभों का उत्तर देता ही हैं। [১०-१⊏]

गोशावक—कोई म्यापारी लाभ की इन्दा से माल पिदा कर यही भीड़ इकट्टी कर लेता है, ऐमा ही तुन्हारा ज्ञातपुत्र सुभे जान पड़ना है। [११]

झार्देक—प्रापारी-चांचिक तो जीवो की हिंसा करते हैं, ममत्वपूर्वक परिप्रद रमते हैं और स्नेह-सम्बन्धियों से कासकि नहीं झोड़ते। धन की हच्चावाले की-भोग में तालीन और कारम में लोलुप श्रामार्थ धाजीविका के लिये दूर दूर विचाने हैं। वे अपने व्यापार वे अर्थ भीड़ देरही वरतें है, परन्तु उनका साभ चनुगीतक संसार है क्योंकि आसानि का पत्त तो हुए का होना है। किर उन्हों सहा साभ ही होता है ऐसा भी नहीं है। और वर भी स्थायी नहीं होता। उनके व्यापार में की अफलता और निप्फलता दोनों ही होतीं है। तब यह रहा करने बाला द्यानी असय ती ऐसे साभ की साधना करता है जिपका आदि हीता है पर अन्त नहीं। ऐसे से आदिसक, सब जीवों

पर श्रमुकम्म करने वालं, धर्म में स्थित श्रीर कमी का विवेक प्रकट करने वालं भगतान की तुम श्रपने श्रमुखाल को साधने वालं ज्याधारियां से समानना करते हो, यह तुरहारा श्रमान ही है! 'मये कमें को न उसना श्रीर श्रमुद्धि का साम करके पुराने कमों की नष्ट कर देना ' ऐसा उपटेश से स्पक्ष भगवार,

केना का नष्ट कर दूना 'पूना उपराज करका का नावक, देते हैं। यही महातत कहा जाता है। इसी लाभ की इच्छाव्यक्षे वे श्रमण है, में स्त्रीकार करना हूं। [२०-२४] मीद्र—सींत के पिंड की सनुष्य जानकर भाखें से खेद डाजी और उसकी खाग पर सेक खयबा कुमार जान कर तुमडे की

उसकी जाग पर सेके अथवा हमार जाम कर तूमडे की ऐमा करे तो हमारे मत के अनुसार उसकी प्राण्याच्य की पाप लगता है। परन्तु कील का पिंड मान कर कोई अवक, मनुष्य की भाक्षे से हिर कर आग पर सेके अथवा तूमडा मानकर हमार की ऐसा करें तो हमारे मत के अनुष्पर उमकी प्राण्याच्य का पाप महीं सामग क और उमके हमार वीडी वा पाना होता है। धार, जो हमेशा हो हजार स्वानक मिलुधों को भोजन कराता है, वह पुरुष धी भहाराशि इक्ट्री करने भरते वे धार श्ररूपथानु नामर स्वर्ग में महामभावशाधी देव होता है । [२६-२८]

णार्डर---इम प्रशार जीजों थो खुले जाम हिमा करमा तो सुस्वमी पुरुष को शोधा नहीं देना। जो नेमा उपदेश देते हैं और जी ऐसा सुकते हैं, ये तो होनो धनान और अकरवाण को प्राप्त होते हैं। जिमे सेवम जीन अक्षमाद्यूष्ट सहिमाचमें का पालन घरमा है और जो प्रन-स्थावर जीकों के म्वस्य को समस्मा है, यह तुम्दार कहे अनुमार कभी कहेगा अपवा करेगा? और, तुम बहते हा ऐसा इम जाएने से कहेगा हो भी सकता है? गोल के पिट को कीन समुख्य आवे केसा? जो रेमा कहना है वह कृता है और अनाये हैं। [20-22]

श्रीर भी मन में स्प्य को सममने हुए भी बाहर से पूर्मी वात करवा क्या भंगी पुरुष का लक्ष्य है? वर्ट कीर मोट मेट की मार कर उसके मान में पामक खलवर, तेल में तलहरू पीयल बुख्या कर पुग्वार भी कर कि लिये नेपार किया कामा है। उस मान की मेते से उदाते हुए हम पाप में लित नहीं होते ' पेता पुम कहते हो। इसके पुग्वारी रमलीतुपना च्यार हुए रचलाउ ही प्रस्ट होता है। जो भैसा मांस क्यारा हो, चाहे न जानते हुए रचलाउ हो मी उसको पाप तो लगात ही, मो भी भी असको पाप तो लगाता ही है, मो भी 'हम जान कर मही ब्याने, इसलिये

हमको दोष नहीं लगता ' गैमा वहना एकदम मूठ नहीं नो क्या<u>द</u>े?

सब जीवो पर श्रनुकापा वाले महामुनि ज्ञातपुत्र ऐसा दीपपूर्वं ब्राहार स्थाग करने की इच्छा से श्रपने लिये तैयार किया हुआ श्राहार ही नहीं लेते क्योंकि ऐसे ब्राहार में दोप की शंका होती ही है। जो जीवों के प्रति जरा भी दुःख हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते, ये ऐसा अमाद

सुच्म होता है। दिश, ३७-४२ ी

र्जार भी इमेशा दो टो इजर स्नातक भिष्ठकों को जिमाता है वह बड़ा अर्थयमी है। खुन से लथपथ हाथींवाला वह पुरप इस लोकमें ही तिरस्कार का पात्र है, फिर तो परकोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त हो सक्ती है ? [३६]

कैसे कर सकते हैं <sup>9</sup> संयमी पुरुषो का धर्मपालन ऐसा ही

जिस वासी से पाप को उत्तेजन मिलता है उसे बदापि न कहे। ऐसी सख की बाखी गुळों से शहित है।

दीचित कहलाने वाले भिद्र को तो कभी ऐसी वार्शा नहीं योजना चाहिये ! [३३] परन्तु, तुम लोगोने तो बस्तु के रहम्य का पार पा सिया है। और प्राक्षियों के कर्मों के कल का भी विचार

कर लिया है ! पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का सारा विश्व तुमको इथेली में ही निखता है। [३४]

देनवाषय है। [४३] श्रार्ट्रक—विद्वी की भांति यर घर खाने की इच्छा से भटकने वाले दो हजार म्नातकों को जी जिमाता है, वह महकवासी

दो हजार म्नातकों को जो जिमाता है, वह मरकवासी होकर, फाइने-चीरने को तहफते हुए जीवों से भरे हुए नरक को प्राप्त होता है, देवलोक को नहीं । दवाधर्म को खाग कर हिंसा धर्म स्त्रीकार करनेवाला मनुष्य शील से रहित एक प्राप्त्रण को जी जिमावे तो वह एक मस्क में से दूमरे नरक में भटकता रहता है। उसे देवगति क्यों कर प्राप्त होगी? [४४-४২]

मानते ये और भविष्य में भी मानेंगे। अपने दोनों पर्यो में श्राचार-प्रधान शील और ज्ञान को श्रावस्थक कहा है। पुननेन्म के सम्बन्ध में भी श्रपने को मन-भेद नहीं है। [१६]

परन्तु, इस एक, श्रद्यक, लोकव्यापी, सनातन, श्रदय श्रीर श्रद्यय श्रात्मा को मानते हैं। वही सब सूनों को त्याप रहा है—जैसे चंद्र तारों को [४७]

श्राट्रंक -- पदि ऐसा ही हो तो फिर बाह्यण, चित्रप, वैरय और भेष्य; इसी प्रकार की है, पित्त, माँप, मतुष्य चौर देव ऐसे भेद ही न रहेंगे। इसी प्रकार (विभिन्न सुख हुआँ का चतुभव करते हुए) वे इस संसार में भटकें ही वर्षों? सम्पूर्ण ऐसे केन्न ज्ञान से लोक का स्वस्प स्वयं जाने बिना जो दूनमों को धर्म का उपदेश देते हैं, ये श्रवना श्रीर दूनमों का माश करते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से लोक का स्वस्य मनम कर खीर पूर्णज्ञान से समाधि युक्त होजर जी सम्पूर्ण धर्म का उपदेशर देते हैं, ये रामं नाते हैं श्रीर दसरों को ताते हैं।

इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वाले वेदान्तियों की

थीर समयूर्णेझन, दर्शन थीर चारित्र से सम्पन्न जिनों को श्रपनी समक्ष से समान क्हकर, हे श्रायुप्यमान्! त् म्बर्च अपनी ही बिपरीनता प्रकट करता है। [ ४७-४१ ] इस्तांतापस—एक वर्ष में एक महामात्र को मार कर बाफी के जीवें।

प्रतापस—एक वर्ष म एक महागज को मार कर बांका क जावा पर श्रमुकम्पा करके हम एक वर्ष तक निर्वाह करते हैं। प्रार्टक्र—एक वर्ष में एक जीव को मारते हो तो तुम कीई दोष

हक — एक वर्ष से एक आब को सारत हो तो तुम काई राष् से निवृत्त नहीं माने जा सकते हो, फिर अंखे ही तुम याकी के जीवों को न सारते हो। श्रदने लिये गा जीव का वध वरनेवाखे तुम और गृहस्थों में थोगा ही भेड़ है। तुम्हारे समान श्राप्ता का श्रहित करने वाले मतुष्य केवलशानी नहीं हो सकते। [ १२-१४ ] ऐसी ऐसी स्वक्षित सान्यता को सानने के बश्ले में जिस

ऐसी ऐसी स्वरुक्तित मान्यता को मानते के बश्ते में जिस मनुष्यते नातों की खाद्या के खुनुसर परम मोजमार्थ में मन, पचन श्रीर बाबा से स्थित होचर होयों सं शबती खारमा की रचा की है, श्रीर ऐसा करके समुद्र के समाज इस भवसामार्थ को बार कर जाने की ममसन सामग्री प्राप्त की है, ऐसे पुश्य भन्ने ही दूसरी को

#### सातवाँ अध्ययन --(०)--

# नालन्दा का एक प्रसंग

र्धा सुधर्मास्यामी बोजे—

पहिस्ने राजगृह (विहार प्रन्त की वर्तमान राजगिर) नामक नगर के बाहर ईशान्य कीए में नालन्दा नामक उपनगर (नगर बाहर की यम्मी) था। उसमें क्षेत्रक भवन थे। वहां लेप नामक धनवान गृहस्य रहता था। वह अमर्जों ना अनुवाबी था। नालन्दा के ईशान्य काया में प्रेपद्रस्था नामक उसकी मनोहर उटक शाला (म्तानगृह) थीं, उसके ईशान्य कोए में हम्बद्धाय नाम का उपवन था। उसमें के एक मकान में अभवान गीतम (इन्द्रभृति) उहरे थे। उसी उपवन में उत्तक स्थाप भावान वाह्येनाथ का अनुवादी निर्माय मेहार्थ गोतीय उद्दर्भ पेटालपुत्र भी रहता था।

एक थार वह गातम के पास श्राकर कहने लगा---

हे ब्राकुण्यमान् गातम! कुमारपुत्र नामक श्रमणितिर्गय जो तुरहार मतदो मातना है। यह जन-नित्यम होने को ब्राये हुए गृहस्थ से ऐमा नियम करवाते हैं कि, 'दूनमों की जबरदानी के सिवाय, श्रपिक शबय न हो तो थोड़ा ही करने की भावना से श्रम जीवों की (ही) हिंमा भें न कहंगा।' परन्तु सब जीव श्रम-स्थावर योनियों में भरकते रहने हैं। कई बार स्थावर जीव दूमरे जन्म में श्रम होने हैं, कड़े बार जस स्थावर होते हैं। कोई जीव स्थावर ही। नहीं है या
जस ही नहीं है। श्रव पेंसा प्रतिज्ञाणका ग्रहस्य स्थावर जीवो की हिंसा
का अपवार (क्षृप) मानकर उनकी हिंसा करता है। तो वह अपवार
मंतिया को मग करता है। कारण यह कि स्थावर जीव अगले असम
में जस हो सकते हैं। इसलिये, में कहता है ऐसा नियम करावे सो
एक दोप नहीं आयेगा। 'हुससे की जबरदस्ती के सिवाय थोड़ा
भी करने की भावता से मैं 'अभी' श्रस रूप उत्पन्न जीवों की हिसा
नहीं करूपा।' ऐसा विषम हो सखा विषम हो सकता है। इस
प्रकार नियम कराने से ही सखा विषम कराया कहा जा सकता है।

हे प्रापुत्मान् । तेरा कथन मुके स्थाकार नहीं है क्यों कि यह प्रधार्भ नहीं है किन्तु दूसरें को उनम्मन में ब्यल्पेनावार है। तू यो उन गृहस्थों पर मिन्तमंग का दोप खराता है वह मी भूटा है क्यों कि जीव एक बीनि में से दूसरी घोति में जाते हैं, यह साथ होने पर भी जो जीव इस जम्म में श्रम रूप हुए हैं उनके मित ही मितिया होती है। तुम जिसको 'शमी' श्रम रूप उसम्म कहते हो उसी को हम श्रम और नहते हैं। श्रमपुर्व में का श्रम्भ समान है। तो तिर हे श्रायुन्धान् ! तुम एक को सक्षा और दूसरें को मूडा क्यों कहते हो होता यह मेह स्वायुर्ध नहीं है।

त्रस जीव उनको कहते हैं जिनको त्रस रूप पैदा होने के कमे फल भागने के खिदे खगे होते हैं और इस कारण उनको यह नामकमें लगा होता है। ऐसा ही स्थावर जीवें का समस्य जावे।

यादमें, गाँतम स्वामी ने प्रपनी मान्यता का उदाहरण देते हुए वहा कि किराने ही मनुष्य ऐमा नियम सेने हैं कि जिन्होंने मुंडित होकर घरवार त्याग करके प्रवन्ध सी है, उनकी हम मरने तक हिंसा नहीं करेंगे '। उन्होंने गृहस्थ की हिंसा न करने का नियम नहीं लिया होता है। अब मानों कि कोई अमध्य प्रवज्ञा लेने के बाद चार पाँच या अधिक वर्षों तक घूम-धाम कर उन्च उठने के बाद क्रिस गृहस्थ हो जाता है। अब वह मनुष्य उस गृहस्थ वने हुए अमध्य को मार डाले तो उसका अमख को न मारने का नियम दृटा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जिसने केवल अम की हिंसा का ही ल्याग किया हो वह इस जन्म में स्थाबर रूप उलक्ष जीवों की हिंसा करें तो नियम का भंग नहीं ही होता।

इसके बाद में फिर उदरु ने गीतम म्वामी से दूपरा प्रश्न पूछा—है आधुष्मान् गीतम ! ऐसा मी कोई समय क्या हो मकता है जब सब के सब अम जीव स्थावर रूप ही उपका हो और प्रम जीवों की दिला न करने की इच्हावाडे अम्रणीयमक को ऐया निश्म स्नेन और हिंसा करने को ही न रहे ?

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-नहीं, हमारे मत के अनुनार ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीवें की मति, गित चीर कृति ऐसी ही एक साथ हो जावें कि वे सब स्थावर रूप ही उत्तरक हों, ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है के प्रयेक ममय निर्मा कि कार्य कार्य के प्रयोग मित्र निर्मा निर्म निर्मा निर्मा

अधार्मिक-मनुष्य अपने लिये नरकादि गति तैयार करते हैं। दूसरे अनेक अल्प इच्छा, अष्टींच और परिश्रह से युक्त धार्मिक मनुष्य देव-गति अथवा सनुष्य गति तैयार करते हैं, दूसरे अनेक खरस्य में, आप्रशों में, गांव बाहर रहने वाले तथा गुप्त कियादि साधन करने बाले ताप्त आदि संयम और विस्ति को स्वीकार न करके कामभोगों मं आसक्तं और मुख्लि रह कथने लिये असुरी तथा पालकी के स्थान में जन्म क्षेत्र और वहां से छूटने पर भी अन्ये, बहिरे वा गंगी होकर हुर्गति शास करेंगे।

र्श्वीर भी, क्तिने ही श्रमकोपासक जिनसे पीपश्रमत या मारणा-

निक संजेलना जैसे कटिन यत नहीं पाने जा सकते, वे अपनी प्राप्ति के स्थान की स्पर्यार पटाने के लिये सामाधिक देशपकालिक नत धारण करते हैं। इस प्रकार वे मर्थाद्दा के खाद सब जीकों की हिसा न करने का जात खेते हैं। वे मरिने के बाद उस मर्थाद्दा में जो भी द्रम जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण करते हैं, प्रथवा उस मर्थाद्दा में के स्थाद जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण करते हैं, प्रथवा उस मर्याद्दा में के स्थावर जीव होते हैं। उस मर्यादा में के स्थानर जीव होते हैं। उस मर्यादा में के स्थानर जीव होते हैं। उस सर्यादा उस कराहण जम्म खेते हैं, अथवा स्थादा में के स्थादर जीव होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के प्रस-स्थावर जीव उसका होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के प्रस-स्थावर जीव उसका होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के प्रस-द्यावर जीव उसका होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के प्रस-द्यावर जीव उसका होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के प्रस-द्यावर जीव उसका होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा

इस प्रकार जहाँ विभिन्न जीव अपने क्यपने विभिन्न कर्मों के अनुमार विभिन्न गीन को प्राप्त करते रहने हैं, यहां ऐसा देसे हो सकता है कि सब जीव एक समान ही गति को प्राप्त हो? और भी, विभिन्न जीव विभिन्न आयुष्य बाक्षे होने हैं इससे पे विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते हैं। इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकना कि सब जीव एक साथ ही मर कर एक समान ही गति प्राप्त करें कि जिस कारण किसी को प्रत्न खेना या हिंसा करना ही न रहें।

इस प्रकार उदक के स्वभाव के क्युनगर लगा उत्तर देकर फिर गीतम स्वामी उसकी सलाइ देने लगे कि, हे आयुन्मान् उटक ! जो समुख्य पापकर्भ को व्यागने के खिये शान-टर्जन चागित्र प्राप्त करके भी किसी दूसरे अपन्य प्राक्षण की मृठी निदा करता है, और वह मन्ते ही उनको अपन्य कित्र मानना हो तो भी वह अपना परलोक विगाइता है।

इसके बाद पेडालपुत्र उदक गीतम स्वामी वो नुमम्बार श्वाटि श्वाटर दिये विना ही अपने स्थान को जाने लगा। इस पर गीतम स्वामी ने उसे फिर कहा, है आयुष्यमात् !-किसी भी थिए श्रमण् या माह्यण के पास से धर्मपुक्त एक भी आर्थ मुवाबय मुनने या सीधने को मिलने पर अपने को अपनी हिन्द से विचार करने पर ऐसा लगा है कि शाद मुक्ते जो उत्तम योग-देम के स्थान पर पहुँचाया है, उस मनुष्य को उस श्रमण माह्यण् का श्वाद पर चाहिये, उसका सन्मान करना चाहिये, तथा करूवाण्यकारी भंगलमय देवता के समान उसकी उपासना करना चाहिये।

इस पर पेदालपुक्ष उदक ने गौतम स्वामी से कहा — ऐसे शब्द मेंने पहिलो कभी नहीं सुने थे, नहीं जाने थे और किसी ने सुभे नहीं कहे थे, इस कारण मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। पर हे भगवान्! अब थे शब्द सुनकर सुभे उन पर श्रद्धा, विश्वास और रिख हो गई है। मैं स्वीकार काता हूं कि आवका कथन यथाये है। विशास ग्रीर रुचि कर क्योंकि जो भैं ने कहा है, यह यथार्थ है।

इस पर पेढाल पुत्र उदक ने गौतम स्वामी से कहा-हे भगवन ! ग्रापके पास मैं चातुर्यामिक धर्म में से (भगवान पार्श्वनाथ

के समय चार वत थे। बढाचर्य का समावेश खबरिग्रह में भाग जाना था।) पंच महावत और प्रतिक्रमण विधि के धर्म में ग्राना चाइता है।

तय भगवान्गीतम ने वहा-जिसमें सुख हो, यही वहर । इस पर पेडाल पुत्र उटक ने भगवान् महाबीर के पास वंचमहावत र्श्नोर प्रतिक्रमण विधि के धर्म को स्वीकार किया।

—ग्रेमा श्री सुधमस्वामी ने कहा ।

॥ ॐ शान्ति ॥

# स्त्रकृतांग के सुभाषित.

चित्तमन्त्रमाचित्तं वा, परिगिज्झ किसामिव । अत्रृं वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुचई ॥ जब तक मनुष्य (कामिनी कांचन खादि) सचित या खचित पदार्थों में बासकि स्वता है, तब तक वह दु खो से मुक्त नहीं हो सकता। [१-१-२]

सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽद्रेहिं घायए । हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वहृदद् अप्पणां ॥

जब तक मनुष्य ( अपने सुग्व के किये ) अन्य प्राशियों की हिंसा करता रहता या करते हुये को भन्ना समभता है, वह अपना वैर बटाता रहना है। [9~1~2]

एयं खु नाणिणो सारं, जन्न हिंसई किंचण । अहिंसासमयं चैव एतावन्तं वियाणिया ॥

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिंसा का सिद्धान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०)

संबुज्झह किं न बुज्झह ! संघोही खल्छ पेच दुल्लहा । षो हूवणमंति राइओ, नो सुलमं दुणरावि जीवियं ॥

जाती हुन्जेपास राहरणा उत्तर कुरान क्षापन साम जाती! सममते क्यों नहीं है जुब के बाद ज्ञान प्राप्त होना हुक्षेम है। नीनां हुई राष्ट्रियां नहीं जीटनी और महुष्य-जन्म भी फिर मिलना सरह नहीं हैं। [२-१-१] जमिण जगती पुढ़ो जगा, कम्मेहि हुप्पंति पाणिणो । सयमेव कडेहिं गाहर्ह, णो तस्स मुचेज्जऽपुट्ठयं ॥

संसार में प्राची अपने कमों से ही दुस्ती होते हैं, और अपही-सुरी दशा को प्राप्त करते हैं। किया हुआ कमें फल दिये बिना कभी नहीं बुटता। [२-2-४]

ज यावि बहुस्सुए सिया, घम्भिय माहण भिक्सुए सिया। अभिणमकडेडिं ग्रन्छिए, तिन्त्रं ते कम्मेडिं किञ्चति ॥

मनुष्य भन्ने ही घनेक हाम्हो का जानकार हो, धार्मिक हो, माह्मण हो था भिन्नु हो, परन्तु यदि उसके कमें प्रथ्ने म हो तो वह दुस्ती हो होगा [२-1 ७]

जई थि य णिगणे किंस चरे, जइ वि य श्वंजिय मासमंतसा । जे इह मायाइ मिज्जइ, आगंता गव्भाय णंतसा ॥

कोई भन्ने ही नप्तावस्था में किरे, या मास के खंत में एक बार भोजन करे, परंतु पदि वह मावाबी हो, तो उसको बारंबार गर्भवाल प्राप्त होगा। [~1-६]

पुरिसोरम पायकम्मुणा, पिलयन्तं मणुयाण जीवियं । सत्रा इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुडा।।

ें मनुष्य ! पाप कई से निवृत्त हो । मनुष्य का जीवन श्रव्य है । भंगार के पदार्थों में श्रासक्त श्रीर कामभीगों में मूर्तिन ऐसे श्रभेवमी लोग मोह को प्राप्त होने रहते हैं । [२-२-३-०] ण य संस्पयमाहु जीवियं, तह नि य वालजणां पगन्मई। चाले पांपहि भिज्जर्र, रृति संखाय मुणी ण मज्जर्र ॥

जीवन की माधना किर नहीं ही सकती, ऐसा बुद्धिमान् बारबार कहते हैं, तो भी मुद्र मञुग्य पायों में शीन रहते हैं। पेमा जानकर मुनि प्रमाद न करें। [>-> >१]

महयं पलिगांत्र जाणिया, जा वि य वंदणपूरणा दहं। सहम सक्षे दुरुक्तरे, विद्यमन्ता प्यहिन्ज संथव ॥

इस सतार के धन्त्रन-पूचन को कीचड का गहुँ। सममी-यह काटा ऋति सूद्रम है घडी कठिनाई से निकलता है, हमी लिये विद्वान को उसके पास तक न जाता चाहिये। [२ >-11]

अमां वणिएडि आहियं, धारेन्ति रार्शिया इहं । एवं परमा महस्वया, अक्साया उ सरार्मोषणा ॥

दूर देशातार से व्यावारियों द्वारा लावे हुए रन राजा ही घारख चर सबने हैं। इसी प्रकार राजि भोजन स्वाय से युक्त इन महामर्जी की बोर्ड विस्त्ते ही धारण वर सबने हैं। [२-२-३]

वाहेण जहा व विच्छण, अवले होट सर्व प्वीर्ण । से अन्तसी अप्पथामण, नाटवृहे अवले रिसीयर्ड ॥ एवं कामेसणं विख्त, अडन सुए प्यहेजन संथवं । कामी कामे ण कामण, लढे वा वि अलद फण्टी ॥ हुवने वैन को मार-कर कर चाने पर भी वह ना करियन री होना जना है और कर्न में बान उन के स्थाने भर पर जाता है। ऐसी टी दशा विषयस्य सेवन क्षिये हुए मनुष्य की है। परन्तु ये विषय तो स्नाज या क्ल क्षोडकर चन्ने आवेंगे, ऐसा सोचकर क्षामी मनुष्य को प्राप्त या स्त्रप्राप्त विषयो की वासना स्वाग दे। [२-३-४, ६]

मा पच्छ असाधुता भवे, अचेहि अणुसास अप्पर्ग । अहिंयं च असाहु सोयई, से थणई परिदेवई वहुं ॥

धन्त में पढ़नाना न परे इस लिये छत्री से टी धारमा को भोगों से खुड़ावर समसाछो । वासी मनुष्य श्रन्त में बहुत पढ़नाते श्रीर चिलाप कस्ते हैं । [२-३-७]

इणमेव राणं वियाणिया, णो सुरुभं बोहिं च आहियं । एव सहिएऽहिपासए, आह जिले इणमेव सेसमा ॥

वर्तमान समय ही एवमान श्रवसर है । बोधि-श्राप्ति सुलभ नहीं है। ऐसा जानवर श्राप्त-कल्याल में तत्पर बनो। जिन ऐसा ही बहते हैं और भवित्य के जिन भी ऐसा ही कहेंगे। [२-२-१४]

जेहिं काले परिकन्तं, न पच्छा परितप्पए । ते धीरा वन्धण्रम्मका, नावकंखन्ति जीवियं ॥

जो समय पर पराजम करते हैं। वे बाद में नहीं पछताते। ये पीरमजुष्य बच्यतों से मुन होने से जीवन में ज्ञासिक से रहित होते हैं। [२-४-१२]

जेहिं नारीण संजोगा, पूपणा पिट्ठओ क्या । मव्यमेयं निराधिना, ते ठिया सुसमाहिए ॥ जो काममोग ग्रीर पृज्ञन सकार को स्थान सके हैं, उन्होंने सब कुछ स्थान दिया है। ऐसे ही लोग मोद्य-मार्ग में स्थिर रह मंके हैं। [१–೪–९७

उद्गेण जे सिद्धिपुदाहरन्ति, सायं च पायं उद्गं फ़ुसन्ता । उद्गस्स फासेण मिया य सिद्धी, सिन्झिसु पाणा बहुवे द्गीसि॥

सुबह- शाम नदाने से मोद मिलता हो तो पानी में रहने वाले श्रनेक जीव मुक्त हो जाये । [७-९४]

अनक जाब सुन्त हर जाव र [ ७-१४ ] उदयं जई कम्ममलं हरेज्जा, एवं मुहं इच्छामित्तमेव ।

अंध व णेयारमणुस्सारिचा, पाणाणि चेव विणिहित्तं मन्दा ॥ पानी पापसमी को घो सकता हो तो प्रध्यसमें भी धुल जावें!

यह सिढान्त तो मनीरभाग है। छंधे नेता को श्रनुसरण करनेवालों के समान वे मूट मनुष्य जीर्याहिया क्रिया करते हैं। [७-१६] मारस्म जाभा ग्राणि भ्रञ्जाएजा, कृंखेज पावस्स विवेध सिकम्प

दुक्वंण पुट्टे धुयमाइएउजा, संगामसीसं व परं दमेउजा ॥
भंपम की रका के लिये ही मुनि बाहत प्रत्य करे, पाप दूर

स्पम की रुक्त के स्वयं ही मुन्नि आहार प्रस्त कर, पाप दूर है, ऐसी इखा करें और हु,स्य आ पड़े तो संयम की शरण लेकर मेन्नम में आसी खड़ा ही इस प्ररस्त श्रांतरिक श्रापुर्धीना दमन करें। [७-२१]

> पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहावरं । तन्भावांदसमा वा वि, वालं पण्डियमेव वा ॥

प्रसाद क्सी दे और ध्यमाद अक्सी है। इनके होने से पा नहीं होते ही सनुष्य सर्थया पण्टिन सहस्राता है। [२३] जं किंचुनकमं जाणे, आउनखेमस्स अप्प णो । तस्सेव अन्तरा खिप्पं, खिनखं सिक्खेज्ज पण्डिए ॥

श्रपने जीवन के कर्याख का जो उपाय जान पड़े, उसे बुद्धि-मान मनुष्य को श्रपने जीवन में ही तुरस्त सीख क्षेना चाहिये।[६-१४]

> सुयं मे इटमंगेसि, एयं धीरस्स वीरियं । सातागारवाणिहृष्, उयसन्ते निंह चरे ॥

बुद्धिमान पुरवीं से भेने सुना है हि सुखशीलता का स्वाग करके, यामनाश्री को शान्त करके निरीह होना ही बीर का वीरख है। [द-१द]

ने या बुढा महाभागा, वीरा असमन्तदंसिणो । असुद्धं तेसि परकन्तं, सफलं होई सव्वसो ॥

जिन्होंने यहा का तत्व समाना नहीं है, ऐसे मिल्या-रिष्टवाले मनुष्य भने ही पूत्र माने जाते हों और धर्माचरण में बीर हो तो भी उनका मारा पुरुषर्थ अग्रह्म होता है, और उससे उनका बन्धन ही होता है। [=->]

जे य बुद्रा महाभागा बीरा सम्भतदंसिणो । सुद्रं नेसि परकन्तं, अफलं होई सब्बमा ॥

परन्तु, जिन्होंने यन्तु ना तहर समफ लिया है, गुले साम्यग्रहारि-याले बीर मनुग्यों का पुरवार्थ शुद्ध होता है श्रीर वे बन्धन को प्राप्त नहीं होते। [ ६-२३ ]

तेसि पि न तत्रो सुद्धो, निक्खन्ता ने महाकुला। जं नेवन्ने वियागन्ति, न मिलांगं पवेडन्नप् ॥ मिसद् , कुत में उराज होकर जो भित्त बने है और महातपस्त्री हैं; यदि उनहा तप भी कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो वह शब्द नहीं है। जिसे दूसरे न जानते हो, वही सच्चा तप है। अपनी प्रयोग कभी न करें। [=-१४]

> अप्प पिण्डासि पागासि अप्पं भासेन्त्र सुट्यए ! खन्तेऽभिनिच्युडे दन्ते, वीतगिद्धी मया जए ॥

सुवन धारख करने वाला थोड़ा घाव, थोड़ा विवे और थोड़ा बोले; एमागुक, निरातुर, जितेन्द्रिय, और कामनारहित होकर सड़ा प्रयत्नशील रहे। [=-२१]

> लंडे कामे ण पत्थेज़्जा, विवेगे एवमाहिए । आयरियाई सिक्खेज्जा, बुडाणं अन्तिए सघा ॥

प्राप्त काम-भोगों में इच्छा न रचना विषेक कहा जाता है। श्रपना श्राचार हमेशा बुद्धिमानो के पास से सीखे। [६-३२]

सुस्त्रुसमाणो उवासेज्जा, सुष्पत्रं सुतवस्सियं। भीरा जे अचपन्नसी, धीडमन्ता जिडन्दिया॥

प्रक्रायुक्त, तपस्वी, पुरपार्थी, ब्राय्मज्ञान के इच्छुक, धृतिमान श्रीर जिनेन्द्रिय गुर की सेवा सदा मुमुद्ध करें ! [१~३३]

आगिद्धं सद्दक्षासेसु, आरम्भेसु आगिस्सिए । सन्त्रं तं समयातात, जमेर्यं टवियं वहु ॥ शब्दादि विषवे मे अवसन रहे और निदित कर्म म करे सिद्धान्त के बाहर है। [६-३१]

(महारमा) के निकट सदा रहे । [१२-११]

जे आयओ परओ वा वि णचा, अलमप्पणो होन्ति अलंपरेसिं । तं जोई-भूतं उंच सयावसेज्जा, जे पाडकुज्जा अणुवीइ धम्मं ॥ अपने धन्दर और शहर होनों तरह से सत्य को जानकर जो अपना तथा दूसरों का उदार करने में समर्थ हैं, ऐसे जनन् के

ज्योतिस्वरूप ग्रीर धर्म का साम्रात् करके उसको प्र±ट करने वाले

णिकिंचण भिक्सु मुछहनीवी, जे गारवं होई सिलोगकामी । आजीवमेयं तु अबुज्जमाणो, पुणो पुणो विष्परिया मुवेत्ति ॥ जो सर्वस्व का त्याग करके, रूखे-मुखे ब्याहार पर रहने बोला होकर भी गर्व ब्याँर सुनि का इच्छुक होता है, उसका सन्यास ही उसकी ब्याबिका हो जानी है। ज्ञान प्राप्त किये बिना वह संसार में

भारनार भटकेगा। [१६-१२]
वर्ष ण से होई समाहिपरी, जे पस्त्रवं मिक्खु विज्ञकसेज्जा।
अहवा वि जे लाहमयाविल्यो, अन्ने जणं खिसई वालपन्ने ॥
को क्यनो प्रज्ञा से स्रथवा किसी क्ष्यव किभूति के द्वारा मदमण्य होन्नर दुमरे का तिरस्कार करता है, वह समाधि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। [१३-१४]

गन्थं विहाय इह सिक्खमाणां, उट्ठाय सुवम्मचरं वसंज्जा । ओवायकारी विणयं सुसिक्खे. जे छेय से विष्पमायं न कुज्जा॥ गास्त्र सीक्षने की इच्छा स्वने वासे को कामभोगों का ग्याग करके, प्रयत्तपूर्वक महावर्ष सेवन करे और गुरु की आहा का पालन करते हुए चारित्र की शिहा आह करें । चतुर शिष्य प्रमाद न करें ।

संखाई धम्मं च विषागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति । ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति ॥

थमं का सामानकार करके जो ज्ञानी उपदेश देने हैं, वे ही संशय का धन्त कर सकते हैं। प्रथनी तथा दूमरे की मुक्ति की साधना करने वालें समस्तु प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं।

> अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माशुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

बुद्धमान् मनुष्य (बस्नुष्रों के) ग्रंत को लच्य बनाये हुए हैं, श्रतपुत वे संसार का श्रन्त कर सकते हैं। धर्म की भाराधना के लिये ही हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए हैं।

धम्मं कहन्तस्स उ णार्दथ दोसो, खन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणं य भासाय णिसंवमस्स ॥

धर्म का कथन करनेकाला यदि कांत, दांत, तितेन्द्रिय, वार्यो के होयों से रहिम और वार्यो के मुर्यों को सेवन करने वासा हो तो टोप मुद्री लगना। वायाभियोगेण जमाबहेज्जा, णो तारिसं वायमुदाहरेज्जा । अरुठाणमेथं वयणं गुणाणं, णो दिनिखए वृय सुरालमेथं ॥

त्रिम वाणी के बोलने से पाप को उत्तेत्रन मिझे, उसे कर्म न बोले। दीवित मिझ गुणों से रहित और सप्पदीन इस्न न बोले। युद्धस्स आणाए इमं समार्ति, अस्सि मुठिचा विविहेणं ताई

तिरिउं समुद्दं व महाभवीषं, आयाणवं धम्ममुद्दाहरेज्जा ॥

प्राणी की धाजानुसार मोक-मार्ग में मन, वचन धीर शावा रं

स्थित होकर जो धपनी इन्द्रियों की रहा करता है सथा जिसके पा
समुद्र रूप इस मंसार को पार कर जाने की सर्व मामग्री है, ऐन

मनुष्य भक्षे, ही दूसरों को धर्मोपदेश दे।